# कुमारपाल चरितम्

( हिग्दी शस्त्रार्थ अम्बद्धार्थ समस्त्रितम् )

हिन्दी शब्दान्यय कर्ता
श्रमण संघीय एवं अनेक ग्रन्थों के लेखक
स्व ा जौता दिवाकार प्रसिद्धवक्ता मुन्ति श्री यौथमल जी
महाराज साहब के प्रशिष्य प्रिय व्याख्यानी तपस्वी

मुनि श्री मंगलचन्द्र जी म० सा०

के सुशिष्य

संस्कृतिवशास्य प्रवचनपूर्वण श्री भगवती मूनि 'निर्मल'

**9** 

सम्पादक रूपेन्द्रकुमार पगारिया



### ज्ञानपीठ पुष्य २७

| पुस्तक :<br>कुमारपाल चरितम्                             |
|---------------------------------------------------------|
| लेखक                                                    |
| कलिकाल मर्वन आचार्य हैमचन्द्र सूरि                      |
| हिन्दी शब्दान्वय कर्ता .<br>भगवती मुनि 'निमंत'          |
| सम्पादकः<br>रूपेन्द्रकुमार पगारिया                      |
| उद्देश्य .<br>जीवन निर्माण कारक चरित्र कथन              |
| विषय<br>चरित्रशैली में प्राकृत भाषा का अध्ययन           |
| सस्करण<br>परीक्षोपयोगी छात्रो के अध्ययन हेतु            |
| प्रकाशक<br>मन्त्री, श्री बद्धंमान जैन ज्ञानपीठ (पजीकृती |
| तिरपाल, जिला-उदयपुर (राज )                              |
| अर्थप्रदाता<br>विभिन्न उदारमना सद्गृहस्य                |
| प्रकाशन वर्ष                                            |
| १६८६ जनवरी                                              |
| विकमाब्द २०४२ माध                                       |
| मूल्य<br>तीस रुपये मात्र (३० मात्र)                     |
| मुद्रक:                                                 |
| श्रीचन्द्र सुराना के निदेशन में                         |
| एन. के. प्रिटर्स. आगरा२                                 |

## KUMĀRPĀL CHARITAM

(Original Text, with literal Hindi meanings & Annotations)

#### Annotator

Jain Diwakar & Renowned orator

Rev Late Sri Chauthmalji Maharaj's

Grand Pupil

Muni Sri Mangal Chandraji Maharaj's

Worthy disciple

Sanskrit Visharad Pravachana Bhushana

Sri Bhagavati Muni 'Nirmal'

**F**ditor

Rupendra Kumar Pagaria

**Publishers** 

Shri Vardhman Jain Gyanpith
TIRPAL, Distt. UDAIPUR (Rai.)

### Gyanpith Publication 27

|     | Book :                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | Kumarpal Charitam                                                    |
|     | Author:                                                              |
|     | Kalikat Sarvagya Acharya Hemachandra Suri                            |
|     | Hindi Annotator:                                                     |
|     | Sri Bhagavati Muni Nirmai                                            |
|     | Editor:                                                              |
|     | Rupendra Kumar Pagaria                                               |
|     | Aim:                                                                 |
|     | Life Progressive character Narrative                                 |
|     | Subject:                                                             |
|     | Study of Prakrit Language through biographic style                   |
|     | Edition '                                                            |
|     | Student's, Studying in various universities                          |
|     | Publisher:                                                           |
|     | Secretary, Shri Vardhman Jain Gyanpith Tirpal, Distt. Udaipur (Raj.) |
|     | Donation:                                                            |
| ليا | Various Liberal Clean Gentlemen                                      |
| _   |                                                                      |
| U   | Jan. 86, Vikram, 2042 Magh                                           |
|     | Printed:                                                             |
|     | Under the Guidance of Srichand Surana                                |
|     | Enkay Printers, Agra-2                                               |

### स म र्प रा

जिनकी वाणी में ओज और प्रेरणा भरी है जिनकी लेखनी में नव-नव उन्मेष की स्फुरणा है जिनका तपःपूत जीवन स्वयं साधना का महाभाष्य है। उन प्रवचन केशरी उपाध्याय प्रवर

### कविरत्न श्री केवल मुनि जी म० को

तथा

जिनके अन्तरंग जीवन का कण-कण समतामय है जिनके जीवन के ज्ञान का विमल आलोक फैला है जिनकी सतत प्रेरणा से मेरा जीवन मंगलमय बना है उन

गुरुवर्य मुनि थी मंगलचन्द्र जी म. सा. के

पावन चरण-कमल में

यह ग्रन्थ सादर समर्पित

–मुनि भगवती 'निर्मन'



तपस्वीयत्न शास्तमूर्ति मुरुदेव श्री मंगलचत्द जी महाराज

### प्रकाशकीय

जीवनामृत रसवन्ती के रस से सराबोर होने वाले प्रबुद्ध पाठकों, बुद्धिजीवियों के हाथों में बौद्धिक स्फुरणकर्तृ के अमर रचना कुमारपाल चरितम् का हिन्दी अनुवाद समर्पित करते हुए हमे अत्यन्त हर्षानुभव हो रहा है। पुस्तक नामानुरूप ही अपने समय की महती श्लाघनीय उपयोगी रचना है।

साहित्य समुद्र के अथाह सागर में अतुलनीय भण्डार भरा पड़ा हुआ है। प्राचीन भण्डारों में अतुलनीय स्वर्गोपम भावों से युक्त रत्नर्गभित साहित्य खिपा हुआ है। आवश्यकता है—नवसूजन, नवरूप, अधुनातन सम्पादन द्वारा पाठकों के हाथों में पहुंचाया जाये। सीमित साधन होते हुए भी हमने यह कार्य हाथ में उठाया है।

श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ की स्थापना इन्ही उद्देश्यों को लेकर की गई है। इतम्ततः बिखरे हुए प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य का सग्रह कर पाठको अध्येताओं अन्वेपको को सहयोग सहकार देना। उन्हें सर्व सामग्री एक ही स्थान पर मिले ऐसी ध्यवस्था करना। भावी पीढी को धर्मसंस्कार मिले, अपने धर्म की और उनकी रुचि बढे अत धार्मिक अध्ययन केन्द्र चलाना। होनहार मेधावी छात्रों को छात्र-वृत्तियाँ देना।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए निरन्तर हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारे कार्यों को गतिमान करने के लिए आपका सतत सहयोग अपेक्षित है।

सम्या के मूल प्रेरक है स्व० जैन दिवाकर प्र०वः मृनिश्री चौथमलजी मः साः के प्रक्षिष्य प्रिय व्याख्यांनी तपस्वी मुनिश्री मगलचन्दजी मः साः के सुणिष्य संस्कृत विशारद प्रवचन भूषण सुलेखक श्री भगवती मृनिजी मः 'निर्मस'।

महाराजश्री जी की मूल प्रेरणा ही हमारा सबल सहारा है।

बिना अर्थ-सम्बलता के कोई भी सस्था या कार्य सबल व स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थ ही इसके स्थायित्व में मुख्य रीढ़ है। जिन-जिन उदार दानवीरों ने उदार हाथों से सहृदयतापूर्वक दान दिया है उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना मात्र औपचारिकता का निर्वाह करना है।

कुमारपाल चरितम् (इ्याश्रय काव्यम्) के प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर हमारे सस्थान को जो गौरव बढ़ाया है उसके लिए हम मुनिश्री के अत्यन्त आभारी हैं। इस परीक्षोपयोगी ग्रन्थ के सफल होने पर अन्य ग्रन्थ भी निकालने की हमारी योजना है। इसके लिए हम उदार सहयोगियों के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

सदा की भांति इस पुस्तक को सजाने सँवारने में जो परम सहयोगी बने हैं वे हैं स्तेही प्रवर मुधंन्य कला विशेषज्ञ श्रीचन्दजी सुराना। पुस्तक को शुद्ध मुद्रित करने तथा सजाने सँवारने में जो सहयोग सहकार दिया है उसके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की हम आशा करते है।

प्राकृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉ॰ प्रेमसुमन जैन ने महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ का गौरव व्यक्त किया है, और हमारा उत्साह भी बढ़ाया है, हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।

प्रत्यक्ष किंव। अप्रत्यक्ष में जिन-जिन उदारमना दानी सद्गृहस्थों से जो सह-योग श्रम से, समय से, अर्थ से प्राप्त हुआ है, उन सभी का हम आभार प्रकट करते है। भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की आशा रखते है। सुज्ञेषु कि बहुना।

> भवदीय **अध्यक्ष तथा मंत्री** श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ (पजीकृत) तिरपाल जि० उदयपुर (राज०)

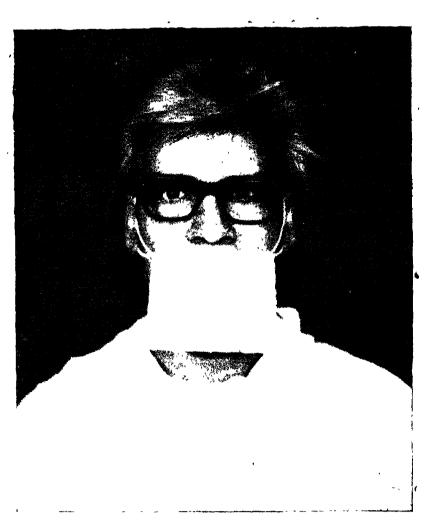

विद्वद्रत्व श्री भगवती मुनि 'निर्मल'

## अनुवादक के शब्दों में

साहित्य समाज का दीपक है। उसकी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, भाषा वैभव, ज्ञान भण्डार, पुरातन काल की उसकी स्थिति आदि का दिग्दर्शन साहित्य के माध्यम से इस समय प्राप्त हो रहा है। भारतीय भाषा शास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरातन काल से समाज मे —देश में दो भाषाएँ प्रचलित थीं। विद्वानो पण्डितों की भाषा संस्कृत थी। सामान्यजन प्रकृति की भाषा प्राकृत भाषा में ही अपना वाणी-विलास करते थे। प्राकृत भाषा में साहित्य रचनाएँ होने लगीं तो उसमे साहित्य-विद्वानों के, साहित्य-रिसकों के अनेको ग्रन्थ मामने आये।

श्रमण शिरोमणि भगवान महावीर जनभाषा के प्रबल वाहक थे। उनका उपदेश जनभाषा अर्द्धमागधी में ही होता था। कालान्तर में अनेको देशों, प्रान्तों के विभाग से प्राकृत भाषा में अन्तर अवश्यम्भावी रूप में आग्या। प्राकृत भाषा जनभाषा से दूर हो गयी। उसका साहित्यक रूप साहित्य में रह गया। प्राकृत भाषा में जैन साहित्यकारों ने प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा। कुन्दकुन्दाचार्य, समन्तभद्र, जिनसेन, वीरसेन, हेमचन्द्राचार्य, यशोभद्र सूरि आचार्यों ने साहित्य का श्री भण्डार भर के स्वर्ण युग का निर्माण किया है।

इन्ही युग निर्माणकर्तृक आचार्यों मे कलिकालसर्वज्ञ विरुद्ध से विभूषित आचार्य हेमचन्द्र का नाम सर्वोपरि रूप से लिया जाता रहा है। भाषा ज्ञान में प्राकृत भाषा के अध्येताओं को व्याकरण ज्ञान कराने के लिए व्याकरण ग्रन्थ की रचना की है।

प्राकृत भाषा मे रचा गया कुमारपाल चरितम् यह द्याश्रय काव्य है। इस प्राकृत भाषा में लिखे गये माहित्यिक पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित विभिन्न रीतियो का उल्लेख एव अवलोकन कथावस्तु जानने से पूर्व जानना अनिवार्य हो जाता है। पाण्डुलिपियों मे 'ए' व 'ओ' लिखने में अन्तर आया है। सयुक्त व्यंजन में वे पीछे भाते हैं। यहाँ आचार्यश्री ने विकल्प रूप प्रयुक्त किये हैं। इन्होंने 'इ' व 'उ' का विकल्प रखा है। उन्होंने ६५ व आई ११६ तथा ४१० व ४११ इन नियमों के उत्साहजनक कामकाज का परिणाम पूर्णतः रूप रहा है। इसी कारण 'इ' व 'उ' 'ए' व 'ओ' के स्थान पर विकल्प रूप में सूचीबद्ध नहीं किये हैं। दूसरे प्राय 'ऊँ' के लिए 'ओ' प्रयुक्त हुआ है। परन्तु जब 'उ' के ऊपर का शून्य किसी कारण से गायब हो जाता है या निकाल दी जाती है तो इन विभक्तियों की उपेक्षा करके विषय सामग्री की गुणवत्ता की शक्ति पर ही सही पठन निश्चित किया गया है। तीसरे जैन लेखकों के द्वारा 'य' श्रुति का उपयोग अन्यत्र तो सहा जा सकता है परन्तु प्रस्तुत कृति में कदापि नही जिसमें व्याकरण पद्धित का विश्वद वर्णन है। 'य' श्रुति के कारण विभक्तियाँ सूचीबद्ध नहीं बनी है। चौथे कुछ शब्दो या वर्णों में अपवाद रखें गये हैं। जैसे कि हिं को हि हिं या हि जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। कही 'नन' तो कही 'ज्ल' का प्रयोग हुआ है।

प्रस्तुत साहि। त्यक कृति श्री कुमारपाल चरितम् प्राकृत ह्याश्रय काव्य है।
महाकाव्यो की श्रेणि मे है। आठ सर्ग है। प्रथम सात सर्गों में अणहिलपुरपट्टन के
राजकुमारो का वर्णन है। साथ ही हेमचन्द्राचार्य प्रणीत सस्कृत व्याकरण के सात
भागो या अध्यायो का विस्तृत विवरण भी है। प्राकृत भाषा के व्याकरण की
विस्तृत व्याच्या भी है। सम्पूर्ण काव्य के प्रथम बीस पद सस्कृत मे है। अन्तिम
आठ पद प्राकृत मे है।

आठ सर्गों वाला काव्य महाकाव्य माना जाता है। उसमे चरित्रनायक धीरोदात्त गुण्णील नायक होता है। षट् ऋतुओ, नवरसो का वर्णन होता है। राजा कुमारपाल धीरोदात्त नायक है। युद्ध वर्णन है। राजा रानियो के वसन्त विहार, जलकीडा, उद्यान का वर्णन है। इस दृष्टि से हम देखते है कि कुमारपाल चरितम् एक महाकाव्य की श्रीण का काव्य ग्रन्थ है।

कुमारपाल चरितम् अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नही था। प्राकृत मध्येताओं के लिए यह अनिवायं प्रन्थ है। हिन्दी या गुजराती में कही से भी प्रकाशित नहीं था। मुझे स्मरण में है कि एक महामुनिजी म एक महासतीजी म. को इसका अध्ययन करवा रहे थे। प्रत्येक गाथा के प्रत्येक शब्द का अर्थ शब्दकीय से समझा रहे थे। इस प्रकार एक ही गाथा को समझाने में उन्हें एक दो घण्टे लग गये। तो पूर्ण ग्रन्थ को समझने के लिए महीनों चाहिए तो अन्य पाठ्य ग्रन्थों को समझने में कितना समय चाहिए।

पालघर चातुर्मास के समय अहमदाबाद से स्नेही प० प्रवर रूपेन्द्रकुमारजी पगारिया आये थे। वर्षों से उनका हमारा प्रगाढ़ स्नेह सम्बन्ध रहा है। लेखन में उनका सहयोग सदा मिलता रहा है। वार्तालाप के मध्य उन्होने कहा—मुनिजी आपकी कितनी ही पुस्तकों, कहानियां, उपन्यास, चिन्तनपरक आगम की निकल खुकी हैं। पर यह नवीन साहित्य हाथ में लें तो सतीव उपयोगी होगा। विद्यार्थियों, अध्येताओं, अध्यापकों के लिए अतीव उपयोगी होगा। मुझे भी बात जैंच गई। प्रारम्भ में बोजना थी कि मूल गया, अन्वयार्थ, मालार्थ, व्याकरण दिष्पणी सहित प्रकाशित कराया जाय पर इससे ग्रन्थ के आकार में परिवर्तन करना पड़ता था। परिस्थितिवश मूल योजना में परिवर्तन कर मूल गाया, अन्वयार्थ व व्याकरण टिप्पणी का कम ही रखा। विचारानुसार कार्य की फल निष्पति है कि यह ग्रन्थ अध्येताओं पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है।

मैं अपने परमाराध्य पूज्य गुरुवर्य त्रिय व्याख्यानी तपस्वी मुनिश्री मंगलचन्द जी म. सा. के मेरे पर कृत उपकारों को सीमित शब्दों में असीसित भावों को बाँध नहीं सकता। जो कुछ बना हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, गुरुदेव की कृपा कटाक्ष का ही प्रताप है। ऋण का उऋण हो ही नहीं सकता। प्रेरणा की प्रतिमूर्ति के सबल सहारे के उपकार को कृतज्ञता के अभिव्यक्त भाव्दों को एक निश्चित दायरे में रखना असम्भव है।

इस ग्रन्थ के आद्य प्रेरणा स्रोत सम्पादन कला मर्मज रूपेन्डकुमार प्यारिया तो इस ग्रन्थ के साथ प्रारम्भ से ही सलग्न रहे हैं। मेरी अस्वस्थता समबाधाव से मन्थर गति से कार्य को दुर्तावलम्बित गति प्रदान कर अल्पावधि में ही ग्रन्थ की प्रेस कॉपी सम्पादन आदि करके इसे पाठकों के हाथों मे पहुंचाने का श्रीय उनके कन्धो पर ही है। कृतज्ञता ज्ञापन की औपचारिकता कर स्तुत्य कार्य को कम अकन नहीं कर सकता।

श्रीयुत् स्नेही प्रवर मुद्रण कला विशेषज्ञ श्रीचन्द सुराना ने पुस्तक को सर्वांग सुन्दर बनाने मे जो सहयोग सहकार दिया है। उन्हें क्या धन्यवाद दूं चूँकि अपने व्यक्ति को धन्यवाद क्या दिया जाये औपचारिकता का निर्वाह कृतज्ञता ज्ञापन करना है।

उदयपुर यूनीविसिटी के प्राकृत विभागाध्यक्ष म्नेह सौजन्यशील डा० श्री प्रेम सुमन जैन एम. ए., पी-एच डी. ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर भूमिका 'कुमारपाल चरितम्: एक मूल्यांकन' लिखी है। अल्प समय में ही विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी है उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी है।

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मे जिन किन्हीं का भी मुझे सहयोग सहकार मिला है उनको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग सहकार की आशा आकांक्षा रखता हुआ विरमामि । सुज्ञेषु कि बहुना ।

भी बर्द्ध मान स्था. जैनधर्मस्थानक — भगवती मुनि 'निर्मल' (मेनाइ)

विक्रोली (वेस्ट), बम्बई-द३

## श्री वर्द्ध मान जैन ज्ञानपीठ तिरपाल के सबस्यगण

### प्रमुख संस्थापक

| प्रमुख सस्थापक                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| श्री वर्द्धमान स्था. जैन श्रावक सघ                          | पालवर     |
| श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर लाला रतनलाल जी जैन                | बम्बई     |
| श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर सेठ पुखराजमलजी जैन लूकड़          | बम्बई     |
| श्रीमान धर्मप्रेमी दानवीर पद्मराजजी पोखरना                  | वस्बर्ध   |
| प्रमुख संरक्षक                                              |           |
| श्रीमान धर्मस्नेही दानवीर पी. एच. जैन                       | बम्बई     |
| श्रीमान धर्मस्नेही दानवीर लाला सत्येन्द्रकुमार जैन          | बम्बई     |
| श्रीमती धर्मानुरागिणी विद्यावती सहजादेलाल जैन               | आगरा      |
| श्रीमती धर्मानुरागिणी प्रेमवतीजी जैन भाडी                   | बम्बई     |
| श्रीमान दानबीर लाला त्रिलोकनाथजी जैन नोलखा (साबुन वाले)     | दिल्ली    |
| आधार स्तम्भ                                                 |           |
| श्रीमान धर्मप्रेमी लाला छज्जुराम मित्रसेन जैन               | बम्बई     |
| श्रीमती धर्मानुरागिनी व्यारीबाई जुगराजजी कात्रेला           | बम्बई     |
| श्रीमान धर्मप्रेमी लाला पवनकुमार जैन                        |           |
| (पिता स्व॰ सागरमलजी माता स्व॰ चन्द्रावती जैन की स्मृति मे)  |           |
| श्रीमान लघाराम एवं राजकुमारी ग्वालानी                       | कोटा      |
| श्रीमान साला हरवंशलालजी जैन जरीवाला                         | दिल्ली    |
| श्रीमान धर्मप्रेमी मानकचन्द शान्तिलाल मेहता                 | कोप्पल    |
| श्रीमान धर्मप्रेमी लाला मंदीपजी जैन                         | बम्बई     |
| श्रीमान दीपचन्दजी मोहनलालजी कछारा (स्व० धर्मपत्नी की स्मृति | मे) विरार |
|                                                             |           |

#### स्तम्भ

| श्रीमान तोलारामजी टेकचन्दजी पालरेचा              | मचीन्द    |
|--------------------------------------------------|-----------|
| श्रीमान लाला पन्नालासजी जैन नाहटा                | दिल्ली    |
| श्रीमान सुरेश कुमार अतुल कुमार जैन               | दिल्ली    |
| श्रीमान चुन्नीलालजी सिगवी                        | नान्देशमा |
| श्रीमान शान्तिलाल जी इन्द्रमलजी सिगवी चीकडी वाले | बम्बर्ड   |

### कुमारपाल-चरित्र : एक मूल्यांकन

—**डॉ॰ प्रेमसुमन जैन**, एम.ए., पी-एच.डी. (विभागाष्ट्रयक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर)

भारतीय साहित्य मे जैन साहित्य का विशेष महत्व है। जैन साहित्य में कई ऐसी विद्याएँ और रचनाएँ प्राप्त होती हैं, जो भारतीय साहित्य की शोभा को बढ़ाती हैं। विशुद्ध लाजरण करने वाले महापुरुषो एवं न्यायपूर्ण जीवन जीने वाले राजाओं की जीवनियाँ जैन साहित्य मे धर्मकथानुयोग के अन्तर्गत कई ग्रन्थों मे लिखी गयी हैं। ऐसे ग्रन्थों को ऐतिहासिक काव्य भी कहा जा सकता है, यद्यपि उनमे काव्यतत्व अधिक एव इतिहासतत्व कम प्राप्त होता है। आचार्य हेमचन्द्र कृत ''द्र्याश्रयकाव्य'' इसी कोटि की रचना है। इसमे काव्य, इतिहास, जीवनी एव व्याकरण-प्रयोग इन सबका मिश्रण है।

#### बह-आयामी प्रन्थ:

जैन साहित्य की समृद्धि मे जैनाचार्यों, किवयों एवं सद्गृहस्थी के अतिरिक्तं मध्यग्रुगीन राजवंशो और साहित्यप्रेमी प्रतापी राजाओं ना भी विशेष योगदान रहा है। दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने जैन धर्म को सरक्षण देकर जैन साहित्य की अमर-रचनाओं के प्रणयन में सहयोग दिया है। मध्यकाल में जैन किवयों ने गुजरात में अणहिलपुर, खम्भात और भड़ींच को अपनी साहित्यक-प्रवृत्ति का प्रमुख केन्द्र बना रखा था। चौलुक्य नरेशों का जैन धर्म को विशेष आश्रय प्राप्त था। सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के शासनकाल में जैन कला एव साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इस साहित्यिक समृद्धि में आचार्य हेमचन्द्र और उनके समकालीन जैनाचार्यों का विशेष योग रहा है।

जैन काव्य साहित्य के निर्माण में विभिन्न प्रेरणाएँ रही हैं। धर्मोपदेश और धार्मिक प्रचार की भावना के साथ गण और संघों की परस्पर स्पर्धा ने भी काव्य सृजन को बल दिया है। किन्तु मध्ययुग में समकालीन प्रभावक एवं धार्मिक राजाओं के आदर्श जीवन ने भी जैन कवियों को काव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की है। गुजरात में ऐसे कई प्रभावक व्यक्ति हुए हैं। सिद्धराब जयसिंह, परमाहंत कुमारपाल, महामात्य वस्तुपाल, जगडूबाह और पेयडशाह आदि इसी प्रकार के उदारमना, धर्मपरायण एवं साहित्यप्रेमी व्यक्ति थे, जिनके जीवन से प्रभावित होकर जैन कवियों ने उन्हें काव्य का नायक बनाया है। हेमचन्द्र कृत "द्याश्रयकाव्य", बालचन्द्रसूरि कृत "वसन्तविशास" एवं उदयप्रभसूरि कृत "धर्माम्युदय" इसी प्रकार की ऐतिहासिक रचनाएँ है। ये रचनाएँ काव्य एवं इतिहास दोनों हृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 1

गुजरात के इतिहास के लिए कई जैन काव्य महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर अरिसिहकृत ''सुकृतसकीतंन'' नामक काव्य में महामात्य वस्तुपाल के जीवन एवं उनके लोकप्रिय कार्यों का वर्णन है। यह पहला ऐतिहासिक काव्य है, जिसमे चावडावंश का वर्णन है। बालचन्द्रसूरि कृत ''वसन्तविलास'' नामक काव्य वस्तुपाल के जीवनचरित पर विस्तार से प्रकाश डालता है। इस ग्रन्थ मे जयसिंह, कुमारपाल एव भीम दितीय का भी वर्णन किया गया है। जयसिंहसूरिकृत ''कुमारपाल भूपालचरित'' एक घटना-प्रधान काव्य है। इस ग्रन्थ मे कुमारपाल सम्बन्धी कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। सोमप्रभक्त ''कुमारपाल प्रतिबोध'' एक कथाकोश है। इसमे कुमारपाल के जीवन के सम्बन्ध मे कुछ तथ्य प्रस्तुत किय गये है। मुनि जिनविजय जी ने ''कुमारपाल चरित्र सग्रह'' नामक ग्रन्थ मे कुमारपाल के जीवन से सम्बन्धित कुछ प्राचीन काव्य ग्रन्थों का परिचय दिया है। इन सब रचनाओं के परिप्रेक्ष्य मे यह कहा जा सकता है कि कुमारपाल के जीवन-चरित ने कई जैन कियों को काव्य स्थान के लिए प्रेरित किया था। उन सब का आदर्श आचार्य हेमचन्द्रकृत ''द्व्याक्षयकाव्य'' रहा है

बाचार्य हेमचन्द्र द्वारा रचित द्याश्रयकाच्य के दो भाग है। प्रथम भाग में २० सर्ग है एव द्वितीय भाग में द सर्ग है। इस तरह यह कुल २८ सर्गों का महा-काच्य है। भाचार्य हेमचन्द्र ने अपने इस प्रत्थ का यह विभाजन स्वरचित 'हेमशब्दा-नुशासन' व्याकरण प्रत्थ को ध्यान में रखकर किया है। उनके इस व्याकरण प्रत्थ में प्रथम सात अध्यायों में मस्कृत व्याकरण के सूत्र हैं एवं अन्तिम आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण के नियम विणत है। संस्कृत एवं प्राकृत व्याकरण के इन नियमों के अनुसार शब्दों के उद्दाहरण प्रस्तुत करने के लिए आचार्य हेमचन्द्र ने 'द्याश्रयकाच्य' लिखा। इसके द्वारा उन्होंने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की है। एक ओर चौजुक्यवं की राजाओं के जीवन-चरित का वर्णन हो जाता है एवं दूसरी ओर संस्कृत-प्राकृत के

द्रष्टब्य — चौधरी, गुलाबचन्द: जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ६, पृष्ठ ३६२-४७४.

शक्यों को व्याकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अतः काव्य का 'ह्याअय' विशेषण सार्थक हो जाता है।

'ह्याश्रयकाव्य' के प्रथम भाग के २० सर्गों में सिद्धहेम व्याकरण के सात' अध्यायों में विजित संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए सोलंकी वश के राजा मूलराज से लगाकर जैन धर्म के अनुरागी राजा कुमारपाल तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके बाद इस काव्य के दूसरे भाग के द सर्गों में हेम-व्याकरण के आठवें अध्याय में विजित प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही कुमारपाल की एक दिन की दिनचर्या को काव्यमय भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अत द्याश्रय महाकाव्य में इस द सर्ग वाले प्राकृत अश को कुमारपालचरियं (कुमारपाल चरित) नाम दिया गया है। इसे ''प्राकृत द्याश्रयकाव्य'' के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी प्राकृत अंश का नया संस्करण है।

### प्रत्यकार आचार्य हेमचन्द्र

जैनाचार्यों मे आचार्य हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी कि हैं। उनका जन्म गुजरात के धन्धुका नामक गाँव में वि० स० ११४५ (सन् १०८८) की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचन्द्र के पिता चाचदेव (चाचिगदेव) भैव धर्म को मानने वाले विणक् थे। उनकी पत्नी का नाम पाहिनी था। हेमचन्द्र के बचपन का नाम चागदेव था। चागदेव बचपन से ही प्रतिभासम्पन्न एव होनहार बालक था। उसकी विलक्षण प्रतिभा एव शुभ लक्षणों को देखकर आचार्य देवचन्द्र सूरि ने माता पाहिनी से चांगदेव की माग लिया एव उसे अपना शिष्य बना लिया। आठ वर्ष की अवस्था में चागदेव की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के उपरान्त उसका नाम सोमचन्द्र रखा गया। सोमचन्द्र ने अपने गुरु से तर्क, व्याकरण, काव्य, दशंन, आगम आदि अनेकों प्रत्थों का गहन अध्ययन किया। उनकी असाधारण प्रतिभा और चारित्र के कारण सोमचन्द्र को २१ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ११६६ मे सूरिपद प्रदान किया गया। तब सोमचन्द्र का नाम हेमचन्द्रसूरि रख दिया गया।

हेमचन्द्रसूरि का गुजरात के राज्य परिवार से घिनष्ठ सम्बन्ध रहा है। उनके पाण्डित्य से प्रभावित होकर गुर्जरेग्वर जयसिंह सिद्धराज ने उन्हें व्याकरण प्रन्थ लिखने की प्रेरणा दी थी। हेमचन्द्रसूरि ने अपनी अनन्य प्रतिभा का प्रयोग करते हुए

हच्टब्य — शास्त्री, नेमिचन्द्र: प्राकृत भाषा एवं साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ. २८३-२८४

जो संस्कृत और प्राकृत माथा का प्रसिद्ध व्याकरण लिखा उसका नाम 'सिद्ध-हेम-व्याकरण' रखा, जिससे सिद्धराज का नाम भी अमर हो गया। हेमचन्द्र का कुमार-पाल के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। कुमारपाल का राज्याभिषेक वि० सं० ११६४ मे हुआ था, किन्तु इस राज्यप्राप्ति की भविष्यवाणी हेमचन्द्र ने सात वर्ष पहले ही कर दी थी। कुमारपाल ने हेमचन्द्र से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की थी अतः वह उन्हें अपना गुरु मानता था। गुजरात के प्रतापी राजाओं की इस घनिष्ठता के कारण हेमचन्द्रसूरि ने निश्चिन्त होकर अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना की है।

आचार्य हिमचन्द्र ने व्याकरण, छन्द, अलंकार, कोश, काव्य एवं चरित आदि विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उसमें से कुछ प्रमुख ग्रन्थों का परिचय इस प्रकार है—-

- १. सिद्धहेमशब्दानुशासन इस विशाल ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। व्याकरण के क्षेत्र में जो स्थान पाणिनि तथा शाकटायन के व्याकरण ग्रन्थों को प्राप्त है, वहीं प्रतिष्ठा हेमचन्द्र के इस ग्रन्थ को मिली है। इस ग्रन्थ में प्रथम के सात अध्यायों में सस्कृत व्याकरण एवं आठवें अध्ययन में प्राकृत व्याकरण का वर्णन है। पूरे ग्रन्थ में ३५६६ सूत्र है। प्रभावकचरित से ज्ञात होता है कि इस व्याकरण ग्रन्थ की तीन सौ विद्वानों ने प्रतिलिपियाँ करके उन्हें देश के कौने-कौने में पहुँचाया था। कालान्तर में भी इस व्याकरण पर सर्वाधिक व्याख्या साहित्य लिखा गया। इसी व्याकरण ग्रन्थ को समझने के लिए हेमचन्द्र ने ह्याक्षयकाव्य की रचना की थी। हेमशब्दानुशासन सास्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व का ग्रन्थ है। 2
- २. प्रमाण-मीमांसा--जैन न्याय के क्षेत्र मे आचार्य हेमचन्द्र ने अन्ययोग व्यवच्छेदिका एव अयोगव्यवच्छेदिका नामक द्वात्रिशिकाओं के अतिरिक्त ''प्रमाण-मीमासा'' नामक ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ मे सम्पूर्ण भारतीय दर्शन को जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुन कर दिया गया है।

योगशास्त्र इनकी दूसरी महत्व-पूर्ण दार्शनिक रचना है।

३ त्रिषिष्टिशलाकापुरुषचिरितं — इस महान ग्रन्थ की रचना कुमारपाल के अनुरोध से आचार्य हेमचन्द्र ने की थी। इस विशालकाय ग्रन्थ मे जैनों के प्रसिद्ध कथानक, इतिहास, पौराणिक कथाओं एवं धर्म दर्शन का विस्तार से वर्णन हुआ है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १० पर्वों में विभक्त है। गुजरात के समाज एवं संस्कृति की

१. दृष्टन्य-वाठिया, कस्तूरमल . हेमचन्द्राचार्य जीवन-चरित, परिशिष्ट

२. शास्त्री, नेमिचन्द्र : आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन एक अध्ययन

जानकारी के लिए भी इस ग्रन्थ में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। काव्य एवं कार्का मास्य की हिन्द से भी इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है। ग्रन्थ की प्रकारित से कई ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं।

- ४. कोश-प्रस्थ आचार्य हेमचन्द्र ने कोश साहित्य से सम्बन्धित चार प्रस्थ लिखे हैं — अभिधानचिन्तामणि, हेमअनेकार्यसंग्रह, देशीनाममाला एवं निघंदुकोष । इन ग्रन्थों का सस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं के शब्द-भण्डार को समझने के लिए विशेष महत्व है।
- ५. काव्यानुशासन इस ग्रन्थ में आचार्य हेमजन्द्र ने काव्यशास्त्र का स्वतन्त्र रूप से विवेचन किया है। काव्य की परिशाषा एवं उसके भेद-प्रभेदों में कई नई स्थापनाएँ इस ग्रन्थ मे की गई हैं।
  - ६. छन्दोनुशासन-इस प्रन्थ में छन्दशास्त्र का विस्तृत विवेचन प्रांप्त है।
- ७. द्वाधयमहाकाव्य-सस्कृत एव प्राकृत भाषाओं में निबद यह प्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा का निकष है। इसी ग्रन्थ का प्राकृत अश कुमारपाल चरित के नाम से प्रसिद्ध है।

प्राकृत कुमारपालचरित जैन साहित्य मे बहु-प्रचलित ग्रन्थ है। पूर्णकलशगणि ने इस पर टीका लिखी है। परवर्ती कई ग्रन्थकारों ने इस काव्य को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। बम्बई सस्कृत सीरीज के अन्तर्गत स० पा० पण्डित द्वारा १६०० ई० में इसका प्रथम बार सम्पादित सस्करण प्रस्तुत किया गया। १६३६ में प० ल० वैद्य द्वारा इसका दूसरा सस्करण प्रकाणित हुआ है। इसके साथ परिशिष्ट में हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण भी प्रकाशित की गई। प्रो० केशवलाल हिम्मतलाल कामदार द्वारा इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। किन्तु हिन्दी अनुवाद के साथ कुमारपालचरित को पहली बार श्री भगवती मुनि 'निमंल' द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ के सांस्कृतिक एवं काव्यात्मक महत्व को उजागर करते हुए पी-एच डी. उपाधि के लिए भी ३-४ शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किये गये है। एम. ए प्राकृत एवं अन्य परीक्षाओं के पाठ्यकम में भी यह ग्रन्थ निर्धारित है। अतः ग्रन्थ का यह हिन्दी-संस्करण इस ग्रन्थ के महत्व को द्विगुणित करेगा।

१. (क) सत्यप्रकाश : कुमारपाल चौलुक्य, १६६७, आगरा, अप्रकाशित

<sup>(</sup>ख) शर्मा, कृष्णधर ए स्टडी आफ द्याश्रय महाकाव्य आफ हेमचन्द्र, १६७६, गोरखपुर, अप्रकाशित

<sup>(</sup>ग) नारम, सत्यपाल : ए स्टडी आफ द्याश्यय काव्य इन सस्कृत लिटरेखर, १९६८, दिल्ली, अप्रकाशित

<sup>(</sup>घ) जैन, हर्षकुमारी . हेमचन्द्र के द्याश्रय महाकाव्य (कुमारपाल चरित) का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अध्ययन, १६७४, आगरा, अप्रकाशित

#### कथावस्त्

कुमारपालचरित में राजा कुमारपाल के एक दिन की दिनचर्या को कथा-वस्तु का आधार बनाया है। कथा को व्यापक करने लिए उसमें छह-ऋतुओं का वर्णन, दिग्विजय का चित्रण एव परमार्थ-चिन्तन आदि को आधार बनाया गया है। ग्रन्थ की सक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है—

इस पृथ्वी मे अणहिल्लपुर नामक नगर है। वहाँ पर राजा कुमारपाल शासन करता था। उसने अपने पराक्रम से पृथ्वी को जीत लिया था। अतः उसके राज्य की सीमा विस्तृत थी। वह जितना पराक्रमी था, उतना ही विनयी एव न्यायप्रिय। गुणों की वह खानि था। उसकी लक्ष्मी स्थिर थी। वह कुमारपाल राजा प्रातःकाल में महाराष्ट्र आदि देशों से आये हुए स्तुतिपाठकों के द्वारा किये गये मंगलगान से सोकर उठता था। शयन से उठकर प्रातःकाल के दैनिक कार्यों से वह निवृत्त होकर जब आस्थानमण्डप में बैठता तब बाह्मण लोग उसे आशीर्वाद देते थे। फिर वह तिलक आदि धारण कर घृष्ट एव अधृष्ट लोगों की विज्ञप्ति सुनता था। राजा कुमारपाल प्रतिदिन मातृगृह में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम करता फिर लक्ष्मी की पूजा करता था। इसके उपरान्त बह व्यायामशाला (श्रमगृह) में जाकर व्यायाम करता था।

दितीय सर्ग के प्रारम्भ में व्यायाम का वर्णन विस्तार से किया गया है। व्यायाम से निवृत्त होकर कुमारपाल हाथी का सवार होकर जिनमन्दिर दर्णन के लिए जाता है। इस प्रसग में हाथी का सुन्दर वर्णन किया गया है। जिनेन्द्र भगवान की विधिवत् पूजा-स्तुति करने के बाद राजा सगीन का कार्यक्रम देखता है। राजा मध्वकपूजा के विषय में चिन्तन करता है। उसके लिए सभी ऋतुओं के पुष्पों की आवश्यकता होती है। अत. शासनदेवी के प्रभाव से राजा के उद्यान में छही ऋतुओं के पुष्प खिल उटते है। इस आशीर्वाद के बाद राजा अपने अश्व पर आख्द होकर धवलगृह को लौट आता है।

तीसरे सर्ग मे षड्-ऋतुओ की शोधा का वर्णन किया गया है। मध्यान्ह के विश्वाम के बाद कुमारपाल उद्यान-कीडा के लिए जाता है वहाँ पर वसन्तऋतु की शोधा को देखता है। इस ऋतु की शोधा के वर्णन में किव ने कीड़ा में सिम्मलित नर-नारियो की विधिन्न स्थितियों का काव्यमय वर्णन किया है। वसन्तऋतु में विकसित होने वाले पलाश, गुलाब, शिरीष, मिल्लिका, लबली, बकुल आदि विधिन्न पुष्पों का सुन्दर वर्णन इस सर्ग में किया गया है। लबली लता के काले फूलों को देखकर किसी पुष्प को अपनी प्रियतमा की काली चोटी की याद आ जाती है और वह स्मृति के भय से इन फूलों को हाथ नहीं लगाता—

### कक्तु-मंसिकासि-कराका सबसी गम्प्रारिष्ठा कि नोक्किकिया । केव वि कक्काल-कर्क सुमरिय कर्बार विमयसार ।१३-५५॥

ग्रीच्म ऋतुका सुन्दर वर्षन चतुर्थं समं में किया गया है। इसमें इसनी उष्णता और वाह है कि नयर के निवासी शीतलता की प्राप्ति के लिए जलग्राराग्रहों एवं वापियों का सेवन करते हैं। इस प्रसंग में राजा और उसकी रानियों की जलकी का का भी वर्णन किया गया है। पाँचवें सर्ग में वर्षा, शरद, शिशार और हेमन्त ऋतुओं का का ब्यारमक वर्णन किया गया है। शरद-ऋतु मे छोटे से तालाब में कमलों के सुन्दर पुष्प खिले हुए हैं। उनकी सुन्दरता को देखते हुए दो बाँखो वाले दर्शकों को नृष्ति नहीं होती—

चारुम्मि एत्य पल्लल-बारिम्मि विसट्द-पोम्म-मालाओ । बोहि चित्र नवणेहि होइ न तिस्तीं नियन्ताणं ॥५-५७॥

कुमारपाल उद्यान की इस मनोरम छटा को देखकर अपने महल में वापिस आ जाता है। वहाँ पर वह सध्या के कार्यों से निवृत्त होता है। इस प्रसंग में कवि ने विद्यार्थियों की कीडा एवं चकवा-चकवी के विरह का भी वर्णन किया है।

छठे सर्ग के प्रारम्भ में चन्द्रोदय का वर्णन अलकारिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। चन्द्रोदय की शोभा को देखते हुए कुमारपाल मण्डपिका मे बैठता है तब पुरोहित मन्त्रपाठ करता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाये जाते हैं तथा वारवनिताएँ थाली मे दीपक रखकर राजा के समक्ष उपस्थित होती हैं। राजा का दरबार जुड़ता है, जिसमें सेठ, सार्थवाह आदि नगरप्रमुख उपस्थित होते है। राजदूत राजा से कुछ दूरी पर आसन ग्रहण करते हैं। तदनतर साधिविग्रहिक नामक अधिकारी राजा के बल-वीर्य का यशोगान करता हुआ राजा की सेना के पराक्रम का विज्ञाप्तिपाठ करता है। इसमें सूचना दी जाती है कि हे राजन ! आपकी सेना के योद्याओं ने कोंकण देश में पहुंचकर मल्लिकार्जुन नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और फिर उसे परास्त कर दिया है। दक्षिण दिशा को जीत लिया गया है। पश्चिम का सिन्धु देश आपके अधीन हो गया है। यवन देश के राजा ने आपके भय से ताम्बूल का सेवन करना छोड़ दिया है। वाराणसी, मगध, गौड, कान्यकुब्ज, चेदि, मथुरा और दिल्ली आदि के राजा आपके वश में हो गये हैं। इस प्रकार कुमारपाल को सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा इस पृथ्वी के भार को धारण कर लेने से पौराणिक हब्दि से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले वराह, शेषनाम, कूर्म आदि सब निश्चिन्त होकर सी गये हैं---

> कमवसइ बुग्ण-कोलो सुद्दइ सेसो बुग्रन्ति विक्करियो । कुम्मो वि सिसइ मणावेविरम्मि तद्द यहु मही-धरणै ॥६-१००॥

अपने राज्य के प्रवित-विवरण को सुनकर राजा कुमारपाल भी सयत करने के लिए चला जाता है।

काच्य के सातवें सर्ग में सोकर उठने के बाद राजा कुमारपाल जो परमार्थ का चिन्तवन करता है, उसका वर्णन है। इस प्रसंग में जीव संसार-परिभ्रमण, नारी-स्वभाव, स्त्री-संगत्याग, स्यूलभद्र, वज्य-ऋषि, गौतमस्वामी, अभयकुमार आदि जैनधर्म के प्रभावक पुरुषों की प्रशंसा, जिन-वचन की महिमा, पंच-परमेष्ठियों को नमस्कार करने का फल आदि का प्रतिपादन किया गया है। श्रुतदेवी की स्तुति करने पर वह राजा के समक्ष उपस्थित होती है। राजा उससे उपदेश देने की प्रार्थना करता है। श्रुतदेवी का ध्यान करने के फल का वर्णन करते हुए कि कहता है कि श्रुत-देवी के ध्यान से कुबोध रूपी पर्वत छिन्न-भिन्न हो जाता है, पापरूपी वृक्ष की जड़ उन्मूलित हो जाती है, कलिकाल नष्ट हो जाता है और कमों का क्षय हो जाता है। (७-७६)

इस ग्रन्थ के आठवें सर्ग में श्रुतदेवी के उपदेश का वर्णन है। पहले मोक्ष के साधनों का वर्णन किया गया है। विषयों की आसक्ति को त्यागने से ही सच्चा वैराग्य हो सकता है। राग-द्वेष आदि को नष्ट करने पर ही आत्मा के सही स्वरूप को जाना जा सकता है। जिनवचन को जीवन में अपनाने के लिए अहिसा एवं जीवदया को पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। तप द्वारा ही कर्मों का क्षय किया जा सकता है। भावों की विशुद्धि से आत्मा का मोक्ष सम्भव है, इत्यादि अनेक धार्मिक एव दार्मानिक सिद्धान्तों का विवेचन श्रुतदेवी द्वारा इस सर्ग में किया गया है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने इस प्राकृत द्व्याश्रयकाच्य में राजा कुमारपाल के दैनिक जीवन के साथ-साथ विभिन्न विषयों का भी काव्यात्मक प्रतिपादन में कर दिया है।

#### मूल्यांकन

कुमारपाल चरित नामक यह काव्य यद्यपि चरितनामान्त है, किन्तु इसमें नायक कुमारपाल के चरित का विश्लेषण करने के लिए कवि के पास विस्तृत कथा-वस्तु नहीं है। कथावस्तु का आयाम इतना छोटा है कि चरितकाव्य की विशेषताएँ इसमें दो नहीं जा सकी है। इस ग्रन्थ को यहाकाव्य कहा जाता है। काव्यात्मक दृष्टि से इस रचना में महाकाव्य के लक्षण विद्यमान हैं। किन्तु कवि के व्याकरणा-त्मक उद्देश्य की प्रधानता होने के कारण ग्रन्थ के काव्य बीज अधिक प्रस्फुटित नहीं हो सके हैं। फिर भी कवि ने इस ग्रन्थ में सुन्दर, मनोहारी वर्णनों की योजना कर अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है। ग्रन्थ में उपमा, उत्प्रेक्षा, इष्टान्त, वीपक,

अतिक्रयोक्ति, रूपक, म्नान्तिमान आदि असंकारों का प्रयोग काव्य को सुन्दर बना देता है। प्रन्य में प्रयुक्त कुछ असंकारिक मानाओं का काव्यात्मक सौष्ठव यहाँ इष्टब्य है।

जिनमंदिर में जिन-स्तुति करते हुए कुमारपाल कहता है कि है भगवन् ! जैसे खाई का जल अनेक कमलों से सुशोभित होता है, जैसे जंगल कदम्ब वृक्षों से मनोहारी लगता है उसी प्रकार से हे जगत के शोभारूप ! कदम्ब-पुष्पों की माला से सुशोभित आपके चरणों से यह सम्पूर्ण पृथ्वी सुशोभित हो रही है—

### कित्ता-जलं बहुत्तम्बुजेहि जह जह वर्ण च नीमेहि । जग-सिरि-नोबाबेडय सहद्द मही तह तह पर्रोह ॥२:५४॥

एक अन्य प्रसंग में किव पूर्णोपमा अर्जकार का प्रयोग करते हुए अणिहल नगर के व्यक्तियों की दानशीलता और कर्त्तव्यपरायणता का निरूपण करते हुए कहता है कि—उस नगर के निवासी अपनी लक्ष्मी को चंचल और नग्वर समझकर प्रियवचन-पूर्वक भूखे-प्यासे व्यक्तियों को उसी प्रकार दान देते हैं जिस प्रकार शरत्काल वर्षा ऋतु मे मिलन और कलुषित हुई दिशाओं को स्वच्छ बना देता है। उस नगर के वैद्य भी लोगों का उपचार करुणापूर्वक करते हैं। वे नीरोगता प्राप्त व्यक्ति वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे शरत ऋतु मे दिशाएँ—

### विज्जु-चलं महुर-गिरो विन्तो लिंग्छ जणो छुहत्ताण । मिसओ जु जहा सरहो विसाण पाउस-किसन्ताण । (१'६) ।

कहीं-कही किन ने एक ही गाथा में कई उपमाओं का प्रयोग करके विषय की हृदयग्राही बनाया है। संगीत बजाने वाली स्त्री का वर्णन करते हुए किन कहता है कि शमी सप्तछह वृक्ष के फूलों के समान गौरवर्णवाली, कामदेव के छठे बाण की तरह रिसको के हृदय को छेदन करने वाली बरछी की तरह, मृग के बच्चे की तरह भोली बाँखो वाली उस श्रेष्ठ एव स्पष्ट गायिका ने ताल ग्रहण कर लिया—

### छिम-छित्तवण्ण-गोरी छट्ठो भल्लिब्ब पंचवाणस्स । सय-छावच्छी बर-महर-गायणी गिष्हिउं तालं। (२'७)।

किव ने काव्य में कुछ स्थानों पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। अणहिलपुर की नारियाँ अपने सीन्दर्य से अप्सराओं को और वहाँ के पुरुष देवों तिरस्कृत करते थें (१'१३)। उस नगर के भवनों में जड़े हुए रत्न अपनी किरणों से सकलंक चन्द्रमा को भी निष्कलक बना देते थें (१'१६)। वह नगर बह्मा, विष्णु, शिव आदि अनेक देवताओं के मन्दिरों से युक्त था। अतः वह स्वर्गपुरी को भी तिरस्कृत करता था, क्योंकि वहाँ अकेला इन्द्र देवता ही रहता है (१'२६)। राजा कुमारपाल के अमुपम सौन्दर्य और दानशीलता की समता इन्द्र आदि देव भी नहीं कर पाते ये क्योंकि कुमारपाल में सारे भुवन के जीवों को अभयदान देने की जो क्षमता थी, वह उन देवो मे नहीं है—

> जद्र सक्को न उण नरो न उणो नारायणो वि सारिच्छो । जस्स पुणाइ पुणाइ वि धुवणामय-वाण-सलिअस्स । (१'४५) ।

इस काव्य में उत्प्रेक्षा अलकार का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। वसन्त ऋतु का वर्णन करते हुए किव कहना है कि वसन्त के आगमन पर उसके स्वागत के लिए बन के द्वार पर कोयलें मधुर ध्विन में मगल पाठ करने लगी। उनका यह मगल-पाठ ऐसा प्रतीत होता है मानो काम से पीड़ित विरही नारियाँ अपने प्रिवतमों के स्वागत के लिए मधुरवाणी में स्तुतिगान कर रही हों (३:३४)। इसी प्रकार घ्रान्तिमान अलकार (६ ५) एव रूपक अलकार (६ ५) आदि के प्रयोग भी इस ग्रन्थ में हुए हैं। अलकारों की भाँति काव्य में विभिन्न रसो का भी सुन्दर सचार हुआ है। प्रृगार, बीर एव शान्तरस का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। किव का कहना है कि जो ब्यक्ति नारी-समागम के प्रति अपना मन नहीं रखता है, जिसका चित्त शान्त है, जो कथायों से रहित है तथा वैराग्य भावनाओं से युक्त है उसका समार में पुन: आगमन नहीं होता है—

न भवे पच्चागच्छइ अपलोट्टअ-माणसो जुवइ-संगे। पडिसाय-मणो परिसामिएहिं कहिओबसम-त्रागो। (७.१२)।

कुमारपाल चरित्र में गाथा छन्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वदनक, झंबटक, दोहक, मनोरमा आदि अन्य मात्रिक छन्दों के भी कुछ उदाहरण इसमे प्राप्त हैं। वर्णिक छन्दों में इन्द्रबच्चा का भी प्रयोग हुआ है। ग्रन्थ में सर्ग के अन्त में छन्द बदल दिया गया है।

कुमारपाल चरित्र का काव्यात्मक महत्व ही नही है, अपितु यह प्राकृत भाषा एव व्याकरण की दृष्टि से भी अद्भुत रचना है। सस्कृत साहित्य में जो भट्टिकाव्य का महत्व है, प्राकृत साहित्य में वही स्थान कुमारपालचरिय ने प्राप्त किया है। इसमे प्राकृत के इतने शब्द-रूपो का प्रयोग हुआ है कि यह ग्रन्थ प्राकृत के शब्द-कोश जैसा है। इस ग्रन्थ मे प्रथम सर्ग से लेकर सातवें सर्ग की ६३वी गाथा तक महाराष्ट्री प्राकृत के नियमों के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, किया, कृदन्त आदि शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे—

> तदया विजय सुसाहि निव-सुण्हा-वल्लहाओ ता विद्ठा । पाहाण-पुत्तिआहि व पासाण-तथम्ब-लग्गाहि । (२:६८) ।

इस गाथा में बहू शब्द के लिए प्रचलित प्राकृत के सुसा एवं सुण्हा इन दोनों क्यों के उदाहरण विधे गये हैं। इसी प्रकार पत्थर शब्द के लिए प्रचलित पाहाण एवं पासाण इन दोनों रूपो को दिया गया है।

स्वीलिंग मब्दरूपों में पंचमी विभक्ति के विभिन्न रूपों को एक ही गाथा में प्रस्तुत कर दिया गया है—

> पचिलआहि मुक्कं कन्नेसुन्तो जलं मुहासुन्तो। हत्थेहिन्तो चरणाहिन्तो वच्छाहि उअरेहि। (४:२८)।

भूतकाल की किया के तीनों प्रत्यय सी, ही, ही अ के शब्दरूप इस गाथा में प्रस्तुत किये गये है---

इअ राया उज्जाण तं कासी नयण-गोअरं सम्बं। काही सज्हे गमणं संझा-कम्मं च काहीअ। (४ ५७)।

शौरसेनी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ सातवे सर्ग की गाथा ६३ के बाद दी गयी है। एक ही गाथा में शौरसेन के किज्जदि, किज्जदे, भोदि, रिमस्सिदि, सग्गादु, रसातलादो शब्दों के प्रयोग एक साथ दे दिये गये हैं (७:६६)।

आठवे सर्ग मे श्रुतदेवी के उपदेश-वर्णन में मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्र श भाषा के शब्दों को उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। अपभ्रंश में कु धातु के सम्बन्ध-कृदन्त के चार रूप एक ही छन्द में उपलब्ध हैं—

> अन्तु करेप्पि निरानिउ कोहहो। अन्तु करेप्पिणु सव्वह माणहो। अन्तु करेविणु माया-जाल हो। अन्तु करेवि नियस्तसु सोहहो॥=-७७॥

आभार

इस तरह हेमचन्द्राचार्य ने इस एक ही ग्रन्थ मे जीवनी, इतिहास, काव्य, व्याकरण एवं सस्कृति आदि का इतना सुन्दर समन्वय किया है कि यह काव्य भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि रचना हो गई है। मध्ययुगीन भारत के सगीत, उत्सव एव कला के अध्ययन के लिए भी इस ग्रन्थ मे पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृत काव्य का राष्ट्रभाषा हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया जाना गौरव का विषय है। जैन साहित्य एवं दर्शन के मनीषी पूज्य श्री भगवती मुनि जी 'निर्मल' ने इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन में जो श्रम किया है वह स्तुत्य है। विद्वत् जगत मे मुनिश्री द्वारा प्रस्तुत कुमारपालचरिय के इस ज्ञानवर्द्ध के सस्करण का अवश्य समादर होगा। अद्धेय मुनि जो द्वारा संस्थापित श्री वर्द्धमान

जैन ज्ञानपोठ, तिरपाल (उदयपुर) से विभिन्न ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। यह ग्रन्थ संस्थान के प्रकाशनों के गौरव को बढ़ाने वाला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुमारपालचरित पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अब सहज उपलब्ध ग्रन्थ का यह संस्करण विद्वानो, विद्यार्थियों एव सहृदय पाठकों को तृष्ति प्रदान करेगा।

यह ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा की भांति ही बहु आयामी है। इसकी भूमिका में उन सभी पक्षो पर प्रकाश पड़ना चाहिए था। किन्तु समया-भाव, भूमिका के सीमित पृष्ठो एवं मेरे सीमित ज्ञान के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी श्रद्धेय मुनि जी ने मुझे इसका अध्ययन कर दो शब्द लिखने का जो अवसर दिया इनके लिए मैं उनका एवं प्रकाशन सस्थान का आभारी हूँ। आशा है, मुनिजी की प्रेरणा से सस्थान इस प्रकार के अन्य प्राकृत ग्रन्थरत्नों को भी प्रकाश में ला सकेगा। इस ग्रन्थ के दितीय भाग के रूप में कुमारपालचरित पर प्रस्तुत किसी शोध-प्रवन्ध को सन्थान द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। इससे प्रस्तुत ग्रन्थ के कई पक्ष उजागर हो सकेगे।

२५ दिसम्बर, १६८५

- प्रेमसुमन जैन

## विषयानुक्रम

|                    | ( प्रथमः                     | सर्गः )       | वृष्ठीक १३४                     |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| गायांक:            |                              | गाथांक:       |                                 |
| 8                  | मगलाचरणम् ।                  | 9E-50         | राजानं प्रति द्विजाशीर्वादः।    |
| <del>२ - </del> २७ | अणहिलनगरवर्णनम् ।            | <b>د १</b>    | राज्ञस्तिलकधारणम् ।             |
| २≒                 | तत्र कुमारपालनृपस्थितः।      | <b>=</b> 2    | धृष्टाधृष्टलोक विज्ञप्तिनि-     |
| २६४७               | नृपस्य वर्णनम् ।             |               | शमनम् ।                         |
| ४८                 | महाराष्ट्रादिदेश।गत सूतवचन   | E \$          | तिथिश्रवणम् ।                   |
|                    | प्रस्तावः ।                  | <b>5</b> 8    | राज्ञो मातृगृहगमनम्।            |
| o <i>v3</i> 8      | सूतोक्ति प्रकारः ।           | ¤ ሂ           | मातृणा रत्नादि समर्पणम् ।       |
| ७१                 | राज्ञः शयनोत्थानम् ।         | द६            | देवाना देवीना चाग्रे गीतम्।     |
| ७२७३               | राज्ञ प्रातस्त्य कृत्यम्।    | <b>5</b> 9    | कुलजरत्यादीना वसुसमर्पणम् ।     |
| ७४                 | राज्ञोग्रे अन्यनृपस्यितिः।   | 55            | लक्ष्मी पूजनम् ।                |
| ७५ <del>७</del> ८  | राज्ञ. पार्श्वे चामरधारिवार- | <b>∞3</b> —3≈ | ततो गुणनिका कर्तु श्रमगृह-      |
|                    | युवितस्थितिः ।               |               | गमनम् ।                         |
|                    |                              | כ             |                                 |
|                    | ( द्वितीय                    | : सर्गः )     | पृष्ठांक ३५७१                   |
| गाथांक.            |                              | गथांक:        |                                 |
| <b>१</b> —२०       | राज्ञो मल्लश्रमादि ।         | ĘĘ            | जिनाग्रे स्त्रीसंगीतप्रस्तावः । |
| २१                 | बहिर्गमनार्थं कुञ्जरानयनम् । | ६७—-७०        | सगीतम् ।                        |
| २२—३१              | कुञ्जरवर्णनम् ।              | ওদ            | राज्ञो मरुबक पूजा विषयमनु-      |
| ३२                 | राज्ञ. कुञ्जरारोहणम् ।       |               | शोचनम् ।                        |
|                    | आरूढस्य राज्ञो वर्णनम् ।     | 30            | अनुशोचनप्रकारः ।                |
| 8x08               | राजनामाकितस्य जिन-           | 50            | शासनदेवी वचनम् ।                |
|                    | मन्दिरस्य तत् प्रविशतो-      | <b>= </b>     | उद्यानस्य सर्वर्तुकुमुमसमृद्धा- |
|                    | राज्ञश्च वर्णनम् ।           |               | वाशीर्वादः ।                    |
| ४२                 | तन्मन्दिरं शत्रूणामपि धर्मी- | <b>5</b>      | राज्ञो गुरुप्रणामः।             |
|                    | न्मुखत्वकारकम् ।             | <b>د ۶</b>    | जिनमन्दिराद्वाजनिर्गमनम् ।      |
|                    | जिनस्तुतिप्रकारः ।           | =8E0          | राजास्वस्य वर्णनम् ।            |
| <b>६२—६</b> ४      | राज्ञो जिनस्नपनम् ।          | ६१            | राज्ञो धवलगेहं प्रतिगमनम्।      |

|                  | , ( २                      | Ę )        |                                  |
|------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
|                  |                            | ः सर्गः)   | <b>पृष्ठांक</b> . ७२-१ <i>०६</i> |
| गार्थाकः         |                            | गायांक:    |                                  |
| १                | राज्ञ उद्यान प्रतिगमनम्    | <b>%</b> ¤ | प्लक्षपल्लवा                     |
|                  | र्तुवर्णनम् २-८६           | 38         | कुसुमावचयकलाः                    |
| २                | वसन्तर्भु प्रवृत्ति        | ४०         | नवचूनः                           |
| ą                | मदनाधिक्यम्                | ሂየ         | बकुलदाम                          |
| 8                | मदनप्रताप                  | ५२         | मल्लिकामाला                      |
| ų                | चूत.                       | ४३         | जपादाम                           |
|                  | मलयानिल,                   | ४४         | माधवीस्रक्                       |
| १६               | सिन्दुवारपराग              | ሂሂ         | लवली                             |
| १७               | अभोककुसुमम्                | ५६         | अमनोज्ञमाला                      |
| १८               | अन्दोला                    | ধুও        | बकुलपुष्पाणि                     |
| <b>१</b> ६२६     | दोलाविलास                  | Х¤         | लवलीकलिका                        |
| २७               | तिलकपुष्पविकासः            | 48—40      |                                  |
| २८               | मध्कतरु                    |            | चित् प्रेयसीभिः सह सस्नेह        |
| 3۶               | अभोकतर                     |            | ापः ६१-७२                        |
| ३०               | पलाशतम                     | ६१         | वर्णकुसुमत्रोटने प्रार्थनम्      |
| ३१               | पाटलियुष्पम्               | ६२         | तिलककुसुमम्                      |
| <b>३</b> २       | <b>कुरबकपुष्पम्</b>        | ६ 🕏        | लवली कुसुमानि                    |
| ३३               | शिरीपपुष्पलग्ना भ्रमराविलः | ६४         | बकुलाशोक पुष्पाणि                |
| ३४ ३             | ५ पिकीगानम्                | ६५         | हिन्ताल मञ्जरी                   |
| ३६               | लवनी                       | ६६         | पलाशकुसुमम्                      |
| <b>३</b> ७       | पिकी                       | ६७         | रम्भावतस.                        |
| ३६               | मध्याह्नतरु.               | ६८         | पुन्नागः                         |
| 38               | किशुका                     | ६६         | पूगफलीवालपुष्पम्                 |
| 80X              | १ अलय                      | ७०         | जपाकुसुमम्                       |
| ४२               | श्रिरीय <sup>.</sup>       | ७१         | फुल्लविचकिलम्                    |
|                  | ४ कणिकार                   | ७३         | क्रीडनप्रस्तावः                  |
| <mark>ሄ</mark> ሂ | विचिकल                     | 98E        |                                  |
| Rέ               | पुप्पितलवली                | 03         | राज्ञो ग्रीष्मदर्शनम्            |
| <u></u> ያሪ       | पलाशकुसुमम्                |            |                                  |

|               | ( चतुर्थः                            | सर्गः )     | पृष्ठीक : १०७१३५                            |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| वायकि:        | _                                    | गायांक:     |                                             |
| प्रीच्म       | र्वयमंग् १७७                         | <b>३</b> १  | सालभञ्जिकाकरगतघटेम्यः                       |
| १             | राजानं प्रति दौवारिकस्य              |             | सर्वत्र सम जलनिर्गमनम्                      |
|               | ग्रीष्मधीविषयकं वचनम्।               | ३२          | जलपूरेण कीडामिरितरु                         |
| २             | पथिकस्य लपनम्                        |             | सेचनम्                                      |
| ş             | काञ्चनार वृक्षः                      | ३ ३         | विटलोकक स्पित जले दिघ-                      |
| R             | नवकाञ्चनकेतको                        | 3           | मधुसादृश्यम्                                |
| ¥             | ग्रीष्मश्रीस्पष्टत्वम्               | <b>\$</b> 8 | जलप्रवाहाणा मलयवायुतोपि                     |
| £             | नवमस्त्रिकामल्लीजपा                  | 20          | मदनाग्निप्रदीपकरवम्<br>जनवायनामभि विशेषतो   |
| હ             | चीरी शब्दे ग्रीष्म श्रीगीयती-        | ¥Υ          | जलवायूनामभि विशेषती<br>मदनाग्निप्रदीपकत्वम् |
|               | त्युत्प्रेक्षा                       | ३६          | तत्रत्यकीडागिरितरूणां जलेन                  |
| <b>κ</b>      | चीरीणांपिथकाम् प्रत्युल्ल-           | **          | लावण्योपेतत्वम्                             |
| _             | पनम्                                 | ३७          | क्रीडागिरितस्तले कुसुमा-                    |
| 3             | मिल्लकावचयकत्र्या भणनम्              | , ,         | भरणराशीकरणम्                                |
| <b>१०</b> —२१ | वारवनिताना संबद्धासबद्ध-             | ३८          | चन्दन घुसुणयुक्त कीडागिरि                   |
|               | लयनकर्त्रीणा द्राक्षारसपानम्         | •           | जलानां दिधमधुशोभाहार-                       |
| २२            | आ स्रमधूको                           |             | कत्वम्                                      |
| २३            | खर्जू रप्रियालपनसानामुद्या <b>नम</b> | 3 €         | लीलागिरिनिर्झर जलाना                        |
| २४            | शिरीषकिशुकबकुलगन्धः<br>-             |             | कामजयवैजयन्ती साहश्यम्                      |
| २५            | राज्ञो घारागृहगमनम्                  | ४०          | तदा तरुण मिथुनमनसां                         |
| २६            | जलयन्त्रस्य पूर्वदक्षिण-             |             | परस्पर मेलनम्                               |
|               | पश्चिमोत्तर भागेभ्यो जलीघ            | ४१          | स्त्रीणां जलेकेल्युत्सवे प्रवृत्तिः         |
|               | प्रवर्तनम्                           | जलके        | <b>लि:</b> ४२—७७                            |
| २७            | वेदिकामकरमुखादिभ्यो                  | ४२          | मृगाक्षीणा जलगाहनम्                         |
|               | जलोघ प्रवतंतम्                       | 838X        | रूपाधिकस्त्रीरुद्दिश्य तटस्य                |
| २=            | पञ्चालिकाकर्णादिभ्यो                 |             | <b>युवजनवचनम्</b>                           |
|               | जलौघ प्रवर्तनम्                      | Rέ          | कस्यचित् प्रियागण्डूषप्रात्प्या             |
| २६            | यन्त्रनि सृत जलबिन्दु                |             | प्रमोदः                                     |
|               | व्याप्तत्वाद् वृक्षेषु रोमाञ्चो-     | ४७          | कस्यचित् प्रियाकत् कं जल-                   |
| •             | त्प्रेक्षा                           | <b>N</b> 4  | ताडनम्                                      |
| ₹0            | जलक्षणदर्भने तत्र सर्वत्र            | ሄ፰          | अबलानां प्रिये सह जलकेशी                    |
|               | जनप्रवर्तनम्                         |             | प्रवृत्तिः                                  |

| गार्थाकः             | •                                                                           | ांचीकः<br>- |                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3E                   | तासां जलेनाक्षिकज्जलका-<br>लनेपि सोभातिसय                                   | <b>ጳ</b> ሄ  | अकृत्यकारिणा सह रिरसन्ती<br>प्रति संख्या निषेषः                                 |
| ४०                   | हरिद्रागीरीणां स्वसमान-<br>वर्णाभि सह जलकेलिः                               | ሂሂ          | जामातृनुद्दिश्य संभली-<br>जल्पनम्                                               |
| પ્ર <b>૧</b><br>પ્ર૨ | जले भर्तुरग्ने कस्याश्चिदुक्तिः<br>जले वस्त्राकर्षणपर प्रियं                |             | जलक्षणे प्रसादयितुभागते<br>प्रिये मानिन्या रोदनम्<br>कुमारपालं प्रति दौवारिकस्य |
| ५३                   | प्रत्यबनाकृतनिर्भस्तंनम्<br>अन्यास्त्रतः प्रिय दृष्ट्वा<br>कस्यश्चिद्वोदनम् | 95          | जलकीडा प्रवृत्तराजसमूह<br>विज्ञापनम्<br>प्रावृट्काल प्रवृत्ति                   |
|                      |                                                                             | -           | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                         |
|                      | ्प <del>ञ्च</del> स                                                         | ः सर्गः)    | gosia : १३६—१६८                                                                 |
| गायांक:              | प्रावृट्वर्णनम् १ —४५                                                       | गार्थाकः    |                                                                                 |
| १                    | नीपगन्धस्य सर्वत्र प्रसरणम्                                                 | १४          | उद्यानजनस्य अस्लिकाकुसुम                                                        |
| २                    | मयूरपिकी गायन श्रवणे                                                        |             | दर्शनेन हर्षः                                                                   |
|                      | प्रोषितविलाप.                                                               | १४          | लागलीकुसुमस्य सकलजन-                                                            |
| ₹                    | सर्वत्र मालतीगनधप्रसरणम्                                                    |             | मनोहरत्वम्                                                                      |
| X                    | सुगन्धिवायु परिश्रमणेन<br>प्रेषिताना निश्वास परिमोचनं                       | <b>१</b> ६  | सालयूथीसिलिन्घ्राणामुल्ल-<br>सणम्                                               |
| ¥                    | मालतीलतया पूर्वानिलेन च<br>पथिकचित्तस्य विक्लबत्वम्                         | १७          | कुटजविकसनं यूथिकागन्ध<br>प्रसरण वेणुकडंग कन्दलन च                               |
| Ę                    | कुमारपालं प्रति आरामिक<br>कर्तृक वनोद्देशमनोहरस्वस्य                        | १=          | लीलापुष्करिणी मेघमुक्तजलं<br>कलमाकूराश्च                                        |
|                      | विज्ञापनम्                                                                  | 39          | तापिच्ठ. कमलिनी भेक-                                                            |
| છ                    | श्रीफलवृक्ष.                                                                |             | कुल च                                                                           |
| 4                    | जम्बुदाहिमी फलानि                                                           | २०          | नियुलादीनां वने वायोः                                                           |
| 3                    | नीपकुटजार्जुनतापिच्छा:                                                      |             | सौरभ्यम्                                                                        |
| <b>१</b> ०           | लांगली यूथिकाकूच्माण्डीबि-<br>म्बीना पुष्पितानि वनानि                       |             | प्रावृधिक पद्मावती देवी पूजा<br>निमित्त मालिनीनामन्योन्यं                       |
| 88                   | केतकीवनम्                                                                   |             | जल्पनम् २१ – ४५                                                                 |
| <b>१</b> २           | कुटजार्जुनसर्जपरिमल.                                                        | २१          | नीपकुसुमानयने आसनदाने                                                           |
| ₹ ₹                  | मालतीगम्धः                                                                  |             | चाजा ।                                                                          |

| गार्थाकः   |                                     | गार्थाकः       |                                           |
|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>२</b> २ | स्नाने कह्वारपत्रिकानयने च          | भार#           | र्णनम् ४६—६१                              |
|            | निवेशः '                            | <del>ሄ</del> ቂ | सारसमुकहंसाः                              |
| २३         | दर्दुरभयेन स्नाता किमिति            | 80             | क् <b>रसञ्जनपनागपनाणि</b>                 |
|            | प्रश्न:                             | ሄ።             | स) रसदर्शनम्                              |
| २४         | दूर्वा कि नानीयन्त इति              | ४६             | पंकजमाला हंसवधू भ्रमर्थः                  |
|            | प्रश्न :                            | χo             | सप्तपर्णद्विदर्शनेन पथिकानां              |
| २४         | तुलसीब्रहणे निदेशः                  |                | मोहनिद्रा                                 |
| २६         | केतक्या आनयमे निदेशः                | x १            | शालिगोपिकागाबनेन सूर-                     |
| २७         | दाडिमीफलत्रोटनम्                    |                | वधूयतिस्खलनम्                             |
| २६         | मुस्ताधूपकरणम्                      | ५२             | बाणनुसुमदशंनेन पथिकवधूनां                 |
| २६         | पत्लवल ललस्नानं कुती                |                | मूर्छ <b>नम्</b>                          |
|            | विस्मृतमिति प्रश्नः                 | χą             | सारसादिभ्य. शालिवन-                       |
| \$ o       | नीपावचये कुतः आलस्य-                |                | योपनम्                                    |
|            | मिति प्रश्नः                        | ጷሄ             | केशरसुगन्धिवायोः सर्वत्र-                 |
| ३१         | जलानयन विस्मरणे प्रकाः              |                | प्रसरणम्                                  |
| ३२         | जलकलुषणं कुतः कृतमिति               | ሂሂ             | अगस्तिपुष्प सुगन्धिवायो-                  |
|            | प्रश्नः                             |                | र्वहनम्                                   |
| ३३         | पूजाप्रस्तावे बलाकाभि सह            | प्र६           | अगस्तिपङ्कजरजसां स्फुरणम्                 |
| 34         | क्रीडने प्रश्नः                     | ধ্ভ            | पद्ममालाबीक्षणे तृप्यमावः                 |
| 3.A<br>₹   | यूचिका पुष्पानयने निदेशः            | ४८             | असनवृक्षपुष्पं कामदेवस्य बाणः             |
| ₹ <b>X</b> | पद्मिनी पत्रानयने निदेशः            | ሂ€             | पुष्पित निर्गुण्डी दर्शनेनापि             |
| 3 &        | जम्बुफल समपंणे निदेश:               |                | विरहिणीना वध.                             |
| ३७         | बित्वकिसलयलो घ्रकुसुमानां<br>वन्यास | Ęo             | फुल्ल भण्डीर भ्रमरवलेवंनश्री              |
| ३्ट        | ग्रहणम्<br>आमलकफलानयने प्रार्थना    |                | वेशिसादृश्यम्                             |
| 3.6        | वदप्रहणे अभिवचनम्                   | ६१             | फुल्लासनवृक्षात् पणिकस्य दूरे             |
| Yo         | कुटजकुसुमग्रहणे अभिवचनम्            |                | गमतम्                                     |
| * ?        | चम्पककलिकाग्रहणे अभि-               | ६२             | कनकप <b>क्कुजै</b> जिना <del>र्चनम्</del> |
| •          | वचनम्                               | ६३             | विम्ब <b>क्षकं</b> टीफले                  |
| ४२         | धवप्रसूनस्रवः                       | ÉA             | कुमुदकासपुष्पाणां चलन                     |
| ४३         | स्थलनलिनी कृसुमाइरणे                |                | विकसने                                    |
|            | प्रार्थना                           | ĘŁ             | सहस्राणगास्यं सरः                         |
| **         | सत्सकोक्षुमाहरणे प्रार्थना          | ĘĘ             | अर्थेन शरदुपसंहारः                        |

| हेमन्त शिशिरवर्णनम् ६६ — ६६ फिलिनीको अकुसुमानां विक- ६६ — ६७ कलकण्ठानां विक्षोभादि कुन्द- लता दर्शनं ध्रमरविस्फुरणं च ६३ वारुणीपुष्प विकसनम् ६८ फुल्ललवली फिलिनीलताः ६४ फिलितबदर्थः ६६ कृष्णेक्षुरक्षक स्त्रीणा गीतम् ६५ पुनाग लवली कुन्दपुष्पाध्य- ७० वणकादिरक्षक स्त्रीणा गीतम् ६६ पुनाग लवली कुन्दपुष्पाध्य- ७१ वनितानामध्योन्य लपनम् ६६ फिलिनी कुमुमै सर्वेधामिन- ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुबहर्षो वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सोधगमन संध्याकमं च ७४ पारतीमूनकालिगुञ्जितादि ६६ राजानं प्रति सूताना सध्या- | ٠                  |                                                                                                                                                                                                                                       | गार्थाकः                                      | •                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६६ कुल्लेबली फिलिनीलताः ६४ फिलितबर्द्यः ६६ कुल्लेबली फिलिनीलताः ६४ फिलितबर्द्यः ६६ कुल्लेबली फिलिनीलताः ६४ पृनाग सवसी कुन्दपुष्पाध्य- ७० वणकादिरक्षक स्त्रीणा गीतम् ६५ पृनाग सवसी कुन्दपुष्पाध्य- ७१ वनितानामध्योन्य सपनम् ६६ फिलिनी कुसुमै सर्वेषामित- ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुबहर्षो वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सौधगमन संध्याकमै च ७४ पारसीमूनकालिगुञ्जितादि ६६ राजानं प्रति सूताना सध्या-                                                                                                               | हमन्त्र र          | शेशिरवर्णनम् ६६—- ८६                                                                                                                                                                                                                  | <b>~</b> ?                                    | फलिनीलोधकुसुमानां विक-                                                                                                                                                                                             |
| लता दर्शनं भ्रमरिवस्पुरणं च ६३ वारुणीपुष्प विकसनम् ६८ फुल्ललवली फिलिनीलताः ६४ फिलितबदर्थः ६९ कृष्णेक्षुरक्षक स्त्रीणा गीतम् ६५ पृनाग सवली कुन्दपृष्पाध्य- ७० वणकादिरक्षक स्त्रीणा गुद्धमः नंगस्य जयसाधनानि ७१ वनितानामध्योन्य लपनम् ६६ फिलिनी कुमुमै सर्वेषामिक- ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुखहर्षोः वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सौधगमन संध्याकमै च ७४ पारसीमूनकालिगुञ्जितादि ६६ राजानं प्रति सूताना सध्या- ७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | सनम्                                                                                                                                                                                                               |
| ६८ फुल्ललवली फिलिनीलताः ६४ फिलितबदर्थः  ६१ कृष्णेसृरक्षक स्त्रीणा गीतम् ६५ पृनाग लवली कुन्दपृष्पाध्य-  ७० चणकादिरक्षक स्त्रीणामुद्यमः नंगस्य जयसाधनानि  ७१ वनितानामध्योन्य लपनम् ६६ फिलिनी कुमुमै सर्वेषामित्र-  ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुबहर्षो  वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः  ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सोधगमन संध्याकमै च  ७४ पारतीमूनकालिगुव्जितादि ६६ राज्ञानं प्रति सूताना सध्या-  ७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि वोषक पठनम्                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> = 3                                  | बारुणीपुष्प विकसनम्                                                                                                                                                                                                |
| ७० चणकादिरक्षक स्त्रीणामुद्यमः तंगस्य जयसाधनाति ७१ विनतानामध्योन्य लपनम् ६६ फलिनी कुमुमै सर्वेषामिन- ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुबहर्षो वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सोधगमन संध्याकमै च ७४ पारतीमूत्रकालिगुव्जितादि ६६ राज्ञानं प्रति सूताना सध्या- ७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                       | ६=                 | _                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b>                                      | फलितबदर्थः                                                                                                                                                                                                         |
| ७१ विनितानामध्योन्य लपनम् ६६ फिलिनी कुसुमै सर्वेषामिक- ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुखहर्षो  वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सौधगमन संध्याकमै च ७४ पारतीमूनकालिगुञ्जितादि ६६ राजानं प्रति सूताना सध्या- ७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६६                 | कृष्णेक्षुरक्षक स्त्रीणा गीतम्                                                                                                                                                                                                        | ςχ                                            | पुनाग लवली कुन्दपुष्पाण्य-                                                                                                                                                                                         |
| ७२ नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर सुखहर्षों वार्ता ८७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सौधगमन संध्याकर्मं च ७४ पारसीमूनकालिगुञ्जितादि ८८ राजानं प्रति सूताना सध्या-७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७०                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | नंगस्य जयसाधनानि                                                                                                                                                                                                   |
| वार्ता ६७ उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः<br>७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सोधगमन संध्याकर्मं च<br>७४ पारतीमूनकालिगुञ्जितादि ६६ राजानं प्रति सूताना सध्या-<br>७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१                 | वनितानामस्योन्य लपनम्                                                                                                                                                                                                                 | <del>६</del> ६                                | फलिनी कुसुमै सर्वेषामक्ष-                                                                                                                                                                                          |
| ७३ मुचुकुन्दकुसुमाहरणम् सोधगमन संध्याकमे च<br>७४ पारतीमूनकालिगुञ्जितादि ८८ राजानं प्रति सूताना सध्या-<br>७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७२                 | नवकेशर रक्षक स्त्रीणां परस्पर                                                                                                                                                                                                         |                                               | सुखहर्वो                                                                                                                                                                                                           |
| ७४ पारतीमूनकालिगुञ्जितादि ८८ राजानं प्रति सूताना सध्या-<br>७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | वार्ता                                                                                                                                                                                                                                | 59                                            | उद्यानवर्णनोपसंहारो राज्ञः                                                                                                                                                                                         |
| ७५ यवरक्षक गोपीगीतम् कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७३                 | मु <b>जु</b> कुन्दकुसुमाहरणम्                                                                                                                                                                                                         |                                               | सोधगमन संध्याकर्म च                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७४                 | पारसीमूनकालिगुञ्जिताद <u>ि</u>                                                                                                                                                                                                        | 55                                            | राजानं प्रति सूताना सध्या-                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७५                 | यवरक्षक गोपीगीतम्                                                                                                                                                                                                                     |                                               | कालादि बोधक पठनम्                                                                                                                                                                                                  |
| ७६ मरुबकमाला ६६ चक्रवाक विरहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७६                 | मध्वकमाला                                                                                                                                                                                                                             | 5E                                            | चक्रवाक विरहः                                                                                                                                                                                                      |
| ७७ कुन्दलवली पुष्पाणि ६०—६२ मुनिबदुक जल्पनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७७                 | कुन्दलवली पुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                    | 83-03                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| ७८ युवगोपीमूलको युवगोपानाम् ६३—६७ वासकसञ्जाया भोगादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ভ</b> দ         | युवगोपीमूलको युवगोपानाम्                                                                                                                                                                                                              | €3—€७                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| हर्ष: चिन्तनपूर्वक प्रियशय्याकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | हर्ष:                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | चिन्तनपूर्वक प्रियशय्याकरणम्                                                                                                                                                                                       |
| ७६ नारंगफलानि ६६-१०५ पासुलाना मिथो भाषणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                 | नारंगफलानि                                                                                                                                                                                                                            | ६८–१०५                                        | पासुलाना मिथो भाषणम्                                                                                                                                                                                               |
| ८०८१ स्त्रीणा नामग्रहणपूर्वकं कुन्द- १०६ चन्द्रोदयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5058               | स्त्रीणा नामग्रहणपूर्वकं कुन्द-                                                                                                                                                                                                       | १०६                                           | चन्द्रोदयः                                                                                                                                                                                                         |
| पुष्पावचयविषयकं लपनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | पुष्पावचयविषयकं लपनम्                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | -                                                                                                                                                                                                                                     | _                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| ( बच्ठ: सर्ग: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Į.                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| गायांकः सन्द्रोदयवर्णनम् १-२१ सायांकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | •                                                                                                                                                                                                                                     | _                                             | <del>वृद्धांक</del> : १६६२०७                                                                                                                                                                                       |
| १—३ कैरविष्या शक्षिन प्रतिप्रक्त ६ कुलटानां बिटपार्श्वगमनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गाथांकः            | -<br>( অন্ত:                                                                                                                                                                                                                          | -<br>सर्गः )                                  | <del>पृथ्ठांक</del> : १६६२०७                                                                                                                                                                                       |
| ४ रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति १० भमरस्य कुमुदरम स्नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | ( खच्ठ:<br>भन्दोदयवर्णनम् १-२१                                                                                                                                                                                                        | -<br>सर्गः )<br>गायांकः                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१—</b> ३        | ( <b>खच्ठ:</b><br>चन्द्रोदयवर्णतम् १-२१<br>कैरविण्याः शक्षिन प्रतिप्रश्न'                                                                                                                                                             | <br>सर्गः )<br>गायांकः<br>१                   | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भमरस्य कुमुदरम स्नान                                                                                                                                                                   |
| Y IGUITATAM TAMATAM OFFICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१—</b> ३        | ( <b>वच्ठ:</b><br><b>चन्द्रोदयवर्णनम्</b> १–२१<br>कैरविण्याः शक्षिन प्रतिप्रश्न'<br>रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति                                                                                                                         | <br>सर्गः )<br>गायांकः<br>१                   | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भमरस्य कुमुदरम स्नान<br>व्यापृत्वादिव कमल मुक्कुल-                                                                                                                                     |
| AMICHANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8—3</b>         | ( खष्ठ:<br>चन्द्रोदयवर्णतम् १–२१<br>कैरविण्याः शक्षिन प्रतिप्रक्त'<br>रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति<br>दुःखकथनम्                                                                                                                          | —<br>सर्गः )<br>गाथांक<br>१०                  | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भमरस्य कुमुदरम स्नान<br>व्यापृत्वादिव कमल मुकुल-<br>त्याग.                                                                                                                             |
| E miliant and scale sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8—3</b>         | ( <b>वच्ठ:</b><br><b>चन्द्रोदयवर्णनम्</b> १–२१<br>कैरविण्याः शक्षिन प्रतिप्रश्न'<br>रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति                                                                                                                         | <br>सर्गः )<br>गायांक.<br>१०                  | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भनरस्य कुमुदरम स्नान<br>व्यापृत्वादिव कमल मुकुल-<br>त्याग.<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्कितत्वम्                                                                                          |
| १० सर्वेषां स्टिम्ब्रेथाले रामच्चिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x<br>8—3           | ( खठ्ठ:  चन्द्रोदयवर्णनम् १-२१  कैरविण्याः मशिन प्रतिप्रश्नः रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति दु:खकथनम् प्रिमाविरहेण रथागस्य क्षुधि- तस्याप्यवुभुक्षा                                                                                        | <br>सर्गः )<br>गायांकः<br>१<br>१०<br>११       | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भमरस्य कुमुदरम स्नान<br>ध्यापृत्वदिव कमल मुकुल-<br>त्यागः<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्षितत्वम्<br>चन्द्राय किनरीणामध्येदानम्                                                             |
| द चकाराणा चान्द्रकापान- वर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ξ—3<br>Χ<br>Σ      | ( खच्छ:  चन्द्रोवयवर्णनम् १-२१  कैरविण्याः शिशन प्रतिप्रधनः रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति दु:खकथनम् प्रियाविरहेण रथागस्य क्षुधि- तस्याप्यबुभुक्षा मुनीनामवश्य कृत्ये प्रवृत्तिः                                                           | सर्गः )<br>गाथांकः<br>१०<br>११<br>१२<br>१३—२१ | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भगरस्य कुमुदरम स्नान<br>व्यापृत्वादिव कमल मुकुल-<br>त्यागः<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्तित्वम्<br>चन्द्राय किनरीणामर्थ्दानम्<br>आकाशारूढ शशिवर्णनम्                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8—3<br>∀<br>¥<br>€ | ( वरुट:  चन्द्रोदयवर्णनम् १-२१  कैरविष्याः शिशन प्रतिप्रधन' रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति दुःखकथनम् प्रिमाविरहेण रथागस्य क्षुधि- तस्याप्यबुभुक्षा मुनीनामवश्य कृत्ये प्रवृत्तिः सर्वेषां चन्द्रिकेक्षणे प्रवृत्तिः चकोराणां चन्द्रिकापान- | <br>सर्गः )<br>गायांकः<br>१<br>१०<br>११       | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भगरस्य कुमुदरम स्नान<br>स्थापृत्वादिव कमल मुकुल-<br>त्याग.<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्तित्वम्<br>चन्द्राय किनरीणामर्थ्दानम्<br>स्राकाशारूढ शशिवर्णनम्<br>स्राग्डिंपकामध्यारूढस्य नृपते- |
| पानम् । मुजनेश्चनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8—3<br>∀<br>¥<br>€ | ( वरुट:  चन्द्रोदयवर्णनम् १-२१  कैरविष्याः शिशन प्रतिप्रधन' रथाग्या दूरस्थरथांग प्रति दुःखकथनम् प्रिमाविरहेण रथागस्य क्षुधि- तस्याप्यबुभुक्षा मुनीनामवश्य कृत्ये प्रवृत्तिः सर्वेषां चन्द्रिकेक्षणे प्रवृत्तिः चकोराणां चन्द्रिकापान- | सर्गः )<br>गायांकः<br>१०<br>११<br>१२<br>१३—२१ | कुलटानां विटपार्श्वगमनम्<br>भगरस्य कुमुदरम स्नान<br>व्यापृत्वादिव कमल मुकुल-<br>त्यागः<br>चन्द्रिकया सर्वस्य सुक्तित्वम्<br>चन्द्राय किनरीणामर्थ्दानम्<br>आकाशारूढ शशिवर्णनम्                                      |

| - L        | ∉ )                                                 | <b>t</b> }  | <i>y</i> •                                                |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| गायकिः     |                                                     | गार्थाकः    | •                                                         |
|            | पृथ्वीणखेंयोथं पुरोहितस्य<br>मन्त्रपठनम् '          | <b>보</b> १  | अमरीभिः कृतं योधानां<br>वरीतुमादरणम्                      |
| ₹€         | राजसमीये चामरग्राहिणीना-<br>मुक्सरणम्               | <b>४</b> २  | भसभाग्ययुद्धविधानाचीधाः<br>भिवस्य गणा इवेत्युरप्रेक्षा    |
| ३०         | अनन्तरं तूर्यरव.                                    | ¥₹          | केषांविनमल्लिकार्जुनयोधानां                               |
| ₹ १        | स्वस्वकर्मकरणाय स्त्रीणा-                           | •           | स्नानाचपहाय युद्ध प्रवृत्तत्वम्                           |
| ३२         | मुपसरणम्<br>वारविलासिनीकृतो नीराज-                  | Ά&          | मल्लिकार्जुन नृपस्य गुर्जेर<br>सुभटान् प्रहतुँ प्रवृत्तिः |
|            | नाविधिः                                             | <b>.</b> ሂሂ | अपनवमांसाशनेश्यो मांस-                                    |
| ३३         | इतरनृपाणामञ्जलिबन्धः                                |             | दानम् ।                                                   |
| ₹४         | राज्ञ पुरो महाजणिकामुववे-                           | <b>५</b> ६  | राज्ञ सिह्घ्वनिः                                          |
|            | शनम्                                                | ४७          | राज्ञ इभमारुह्य युद्ध प्रवृ-                              |
| ₹X         | इतरराजदूतानां सभाया दूरत                            |             | त्तत्वम्                                                  |
|            | उपवेशनम्                                            | X=          | कुमारपालसैन्ये मिललकार्जुन                                |
| ३६         | सभावा राजैकाग्रवित्तत्वम्                           |             | कृतः स्वसेनाया अवकाशः                                     |
| ३७         | मणिवेदिकाषु प्रतिबिम्बित-<br>त्वाज्जनस्य शतगुणत्वम् | <b>4</b> १  | कुमारपालसैन्यस्य मल्लिका-<br>र्जुनस्योपरि बाणवृष्टिः      |
| ३८         | नीराजनविध्यनन्तरं वारवनि-<br>तानामुववेशनम्          | <b>६</b> २  | तथावृष्टं हष्ट्वा हतोयमिति<br>सुभारपालसैन्यस्य गर्जनम्    |
| ₹£         | स्वगश्रुतविभवादित्वात्सभाया                         | ६३          | कुमारपालभटानां राजित-<br>वर्मादित्वम्                     |
| <b>%</b> 0 | उत्कृष्टत्वम्<br>सांधिविग्रहिकस्य राजविज्ञपन        | Ę¥          | युद्धे रुधिरप्रवाहः                                       |
| -          | प्रस्तावः                                           | Ę¥          | कुमारपाल भृत्यैमल्लिकार्जु-                               |
| जिल्ही     | तका ४१—-१०६                                         | •           | नस्य लज्जां प्रापिततत्वम्                                 |
| ४१         | कुंकुणाधीशवृत्तान्त निशामने                         | ६६          | मल्लिकार्जुनकृतं केषांविद्यो-<br>धानां शरताङनम्           |
| X3X10      | प्रार्थनम्<br>राज्ञो बोधानां कृंकृणागमनम्           | ६७          | सिंहनादेन केषाचिद्घटानां                                  |
| ४६         | तेषां परबलमनु प्रसरणम्                              | ,-          | निरसनम्                                                   |
| YE .       | कुकुणाधिपस्य स्वपुराब्दहि-<br>निःक्रतमम्            | <b>ξ</b> 5  | कुमारपालसैन्यकृतं मल्लिका-<br>र्जुनहस्तिभेदनम्            |
| ሂ፥         | दुर्गान्तः स्वोधानां                                | Ę Ę         | तत्सुमटादीनां नाशः                                        |
| •          | Serent Anteres de bei meine ift.                    | •           | राजी शिरसश्छेदनम्                                         |

muriu:

| -मार्थाकः                                              |                                  | गामामः          |                                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>⊌१</b> ⊌२                                           | ततः कुमारपालस्य वक्षण-           | <b>5</b> १      | तत्सैन्यकृतं दशार्णपतिनगर-          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | दिक् स्वामित्वम्                 |                 | विलुण्टनम्                          |  |  |  |  |  |  |
| ७३                                                     | पश्चिमदिक्स्वामि सिन्धुपतेः      | <del>द</del> र् | तत् कनकहरणम्                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | कुमारपालाज्ञावितत्वम्            | <b>द</b> ३      | तच्च मूपच्छेदनम्                    |  |  |  |  |  |  |
| ७४                                                     | जवनदेशाधीशस्य कुमार-             | <b>5</b> 8      | तत् सप्तांगसंपद्धरणम्               |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | पाला राधनोपायाध्याय              | 5 X             | कुमारपालसेनाकृत चेदी-               |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | कत्वम् ।                         |                 | नगरीशमानखण्डनम्                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>৬ ৼ</b>                                             | उब्देश्वरस्य तन्मित्रभूतत्वम्    | <b>द</b> ६      | तत् कृतं रेवागतनकादीनां             |  |  |  |  |  |  |
| ७६                                                     | वाराणसीस्वामिनस्तद् द्वार-       |                 | मर्दनम्                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | मण्डकत्वम्                       | 50              | रेवातटे कुमारपालबलस्य               |  |  |  |  |  |  |
| <b>৬৬</b>                                              | मग्धदेश।धिपस्य पाभृतदा-          |                 | निवेश.                              |  |  |  |  |  |  |
| •                                                      | तृत्वम्                          | दद— <b>६</b> ३  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1 to see                                               | गौडदेशाधिपतेर्महेभक् <b>लदा-</b> |                 | समर्पणेन कुमारपालसैन्या-            |  |  |  |  |  |  |
| ७८                                                     | · •                              |                 | त्स्वपुरस्य रक्षणम्                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | तृत्वम्                          | ६४              | कुमारपालाश्रयहेतोजँगल-              |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                     | तत्सेनाया. कान्यकुब्जेशभय-       |                 | पतिकृतं गजसमर्पणम्                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | कर्तृत्वम्                       | ६४—-१०          | ६ जंगलपते राजान प्रति               |  |  |  |  |  |  |
| 50                                                     | तच्छिबरस्य दर्भनाह्मार्ण         |                 | विज्ञप्ति.                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | नृपतेभयेन मरणम्                  | १०७             | कुमारपालस्य स्वपनम्                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                  |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | ( सप्तम                          | : सर्गः )       | पृष्ठांक : २०८—-२३६                 |  |  |  |  |  |  |
| गार्थाकः स्वापान्ते राज्ञः परमार्थाचन्ता १–५४ गार्थाकः |                                  |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |
| ۶                                                      | चिन्ताप्रस्ता <b>व</b>           | ও               | विषयामिलाषिणः प्रशमाभावः            |  |  |  |  |  |  |
| २                                                      | जीवस्य कुकर्मभि: ससारे           | 5               | कामवशगतस्य मित्रादि भार्याः         |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | भ्रमणम्                          |                 | गमनम्                               |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                      | मनमथमोहाभावे सिद्धक्षेत्रेषु     | 3               | महिलावशगतस्य गम्यागम्येति           |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | सचरणम्                           |                 | विवेकाभाव:                          |  |  |  |  |  |  |
| K                                                      | मदनेनाभ्रामितस्य धन्यत्वम्       | १०              | स्त्रीरक्तस्यार्यक्षेत्रे व्यर्थमा- |  |  |  |  |  |  |
| ¥                                                      | स्त्रीमिरभ्रान्तचित्तस्य प्रशम-  |                 | गमनम्                               |  |  |  |  |  |  |
| _                                                      | राज्यम्                          | ११              | स्त्रीविरक्तस्य ज्ञानाविपाप्तिः     |  |  |  |  |  |  |
| Ę                                                      | त्यक्तयुवतिसंगस्य सौख्यादि       | १२              | बाम्तिवतस्य संसार पुनरा-            |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | प्राप्तिः                        |                 | गमनाभावः                            |  |  |  |  |  |  |

|                 | ì                                  |            | V                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                 | · ( -*                             | t. e       | 1                                     |  |  |  |  |  |
| ( <b>े ३३</b> ) |                                    |            |                                       |  |  |  |  |  |
| गार्थाकः        |                                    | गायांक:    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |  |  |  |  |
| ₹ ₹             | महात्मनां स्त्रीभिः सह             | २६         | राजमुकुमारस्य प्रशंसा                 |  |  |  |  |  |
|                 | रमणाभावः                           | ₹७         | गीतमस्यामिनः प्रशंसा                  |  |  |  |  |  |
| १४              | विचक्षणस्य स्त्रीष्वनुरागा-        | ₹⊏         | गभयनुमारमुनेः प्रशंसाः                |  |  |  |  |  |
|                 | भाव:                               | 3₽         | सुधर्मस्वामिनः प्रशंसा                |  |  |  |  |  |
| १५              | स्त्रीणां मायादि पूर्णस्वम्        | ४०         | जम्बुमुनेः प्रशंसा                    |  |  |  |  |  |
| १६              | स्त्रीणामस्यिरश्रेमानुबन्धत्वम्    | ४१         | प्रमवप्रभोः प्रशंसा                   |  |  |  |  |  |
| १७              | स्त्रीणा धीर धैर्यहन्तृत्वम्       | ४२         | जिनवचनस्य प्रशंसा                     |  |  |  |  |  |
| १८              | स्त्रीसंगेन पुरुषस्य शक्त्यादेनीशः | ጸ <b>∄</b> | गुरुम्यो लब्धसम्यक्त्वस्य             |  |  |  |  |  |
| १६              | रमण्यधरपानकर्तुः पाण्डित्या-       |            | संसारभयाभावः                          |  |  |  |  |  |
|                 | देविफलत्वम्                        | 88         | हृदयोल्लसित जिनागमानां                |  |  |  |  |  |
| २०              | स्त्रीणां बहोरम्यत्वादिन्द्र       |            | प्रशंसा                               |  |  |  |  |  |
|                 | वारणफल समत्वेनानुरागा-             | ४५         | उल्लसितजिनसमयस्य ज्ञानो-              |  |  |  |  |  |
|                 | विषयत्वम्                          |            | ल्लास.                                |  |  |  |  |  |
| २१              | तासा कफपूर्णेप्यानने मूढस्य-       | ४६         | विवेकिनो जिनमतावगाहनम्                |  |  |  |  |  |
|                 | स्यानुरक्तत्वम्                    | 80         | अवगाहित जिनवचनस्य मोक्ष-              |  |  |  |  |  |
| २ <b>२</b>      | युवतिसक्तानां शीलादिनाशः           |            | प्राप्तिः                             |  |  |  |  |  |
| २३              | स्त्रीसंगे युक्तायुक्तविचारा-      | ४८         | भगवद्वचनं गृह्णतः कर्मगणस्य           |  |  |  |  |  |
|                 | भावात्तासा दर्शनामहंत्वम्          |            | नाम:                                  |  |  |  |  |  |
| २४              | स्त्रीविलोकनं त्रिकालज्ञ निष्-     | 88         | गृहीत प्रवसनाना मुक्तिः               |  |  |  |  |  |
|                 | दम                                 | ४०         | गृहीतवतानां गुणप्रशंसा                |  |  |  |  |  |
| २४              | स्त्रीपाद्यंस्यस्य गुर्वाद्यनादर-  | ५१         | महामुनीनां तपस्याचरणम्                |  |  |  |  |  |
|                 | करत्वम्                            | ४२—४६      | •                                     |  |  |  |  |  |
| २६              | स्त्रिया असच्चेष्टितं ज्ञात्वापि   | ६०         | सिद्धान्प्रति सरणार्थं गमनम्          |  |  |  |  |  |
|                 | तत्स्पर्धकर्तुः सोपहासो नम-        | ६१         | सर्वेसिद्धानां नमस्कारः               |  |  |  |  |  |
|                 | स्कार.                             | ६२         | सन्मार्गस्य बोधकानामा-                |  |  |  |  |  |
| २७              | स्त्रीस्पर्शस्य पुण्यहानिकरत्वम्   |            | चार्याणां ध्यानम्                     |  |  |  |  |  |
| २८              | •                                  |            | आचार्यान् ज्ञानप्राप्तये प्रार्थना    |  |  |  |  |  |
|                 | नुबन्धित्वम्                       |            | उपाध्याय प्रशंसा                      |  |  |  |  |  |
| ₹ <b>€</b>      | तासा परलोकादिनाशकत्वम्             | ६६—६७      |                                       |  |  |  |  |  |
| ३०              | तासां शुनीनामिव अकांक-             |            | पञ्चपरमेष्ठिध्याने निदेशः             |  |  |  |  |  |
| <b></b>         | <u>णीयत्वम</u>                     |            | श्रुतदेवी प्रशंसा                     |  |  |  |  |  |
|                 | स्यूलभद्रमुनेः प्रशंसा             | 28         | श्रुतदेवीमुहिश्य राज्ञो बोधा-         |  |  |  |  |  |
| ₹₹₹%            | व अर्षे प्रशंसा                    | •          | पंगविषये प्रार्थना                    |  |  |  |  |  |

| गायांक:                              |                                  | गार्थाकः   |                                |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| 5 X                                  | श्रुतदेवी विषेयमुपविशत्विति      | ٤Ę         | जगदुत्तंस रूपायां कीर्ती       |  |  |
|                                      | प्रार्थना                        |            | <b>आशं</b> सा                  |  |  |
| द <b>६—€१</b>                        | कुमारपाल प्रति श्रुतदेश्याः      | હ ૭        | एकछत्रराज्यकरणे आर्थसा         |  |  |
|                                      | प्रत्यक्षदर्शनम्                 | £ 5        | इन्द्रसमत्व प्राप्ती आणंसा     |  |  |
| ६२                                   | श्रुतदेवीवाक्यप्रस्तावः          | 33         | बास्वगंरसातवं कीर्ति प्रसरणे   |  |  |
| <b>ज्यत्वेवी वाक्यम्</b> ६३१०० आशंसा |                                  |            |                                |  |  |
| €₹                                   | राज्ञ इन्द्रमित्रत्व प्रतिपादनम् | १००        | <b>ब</b> रयाचनेनुज्ञा          |  |  |
| £¥                                   | राजानं प्रति जिनपतिकतृ क-        | १०१        | राज्ञाः श्रुतदेवी प्रति विज्ञ- |  |  |
|                                      | रक्षणाशका                        |            | पयितुमारम्मः                   |  |  |
| ٤x                                   | राजानं प्रति कृतकृत्योसीति       | १०२        | उपदेशकरणे प्रार्थना            |  |  |
|                                      | प्र <b>तिपादनम्</b>              |            |                                |  |  |
|                                      |                                  |            |                                |  |  |
|                                      | (अष्ट                            | मः सर्गः)  | <b>पृष्ठांक</b> : २४०—२६६      |  |  |
| गाथांक:                              |                                  | गाथांकः    |                                |  |  |
| १                                    | सरस्वतीकृतोपदेशस्य प्रस्तावः     |            | योगिनः शठाशठ बन्धुत्वादि-      |  |  |
| उपवेशप्रकारः २                       |                                  |            | प्राप्तिः                      |  |  |
| <b>7—</b> 8                          | मोक्षस्य साधनानि                 | <b>१</b> ३ | स्थिरसमाधेर्योगिनो धन्यत्वम्   |  |  |
| પ્                                   | भन्नुमित्रयोविषये अहमिति         | १४         | सर्वविषयपरित्यागे निदेशः       |  |  |
|                                      | बुद्धिकरणम्                      | १५         | आत्मनः सुषुम्णाया स्थितौ       |  |  |
| Ę                                    | मदनाद्या आन्तरा षट्शत्रदो        |            | मुक्तिप्राप्ति.                |  |  |
|                                      | विजेतव्या इति चिन्तनम्           | १६         | ज्ञानादिरक्षगार्थ रागद्वेषा-   |  |  |
| ও                                    | मोक्षपद गतस्य योगिनः पुन.        |            | दीना नामः                      |  |  |
|                                      | ससारागमनाभाव.                    | १७         | पद्मासनादिभिरेव मोक्षः         |  |  |
| 5                                    | कुवासनाना सर्वकर्मणा च           | १८         | इडापिंगलयोर्मध्ये मनसः         |  |  |
|                                      | नासस्य साधने द्वे                |            | संचारणम्                       |  |  |
| 3                                    | अहंता परममन्त्रपठने सर्व-        | 38         | विरागवासनाया दुष्करत्वम्       |  |  |
|                                      | जनस्यापि निवृत्तिः               | २०         | समयाचारमनः शुद्ध्योर्म्क्ति    |  |  |
| \$0                                  | विषयपरित्याग बिना अरण्य-         |            | साधनत्वम्                      |  |  |
|                                      | गमनादेरपि निष्फलत्वम्            | २१         | विषयत्यागपूर्वकं समाधिलीन-     |  |  |
| \$ 8                                 | चत्वारिमगलमित्यादिमन्त्र-        |            | चित्तत्वेनावस्थानम्            |  |  |
|                                      | पठने मुक्तिश्री प्राप्तिः        | २२         | मनः पवनयोगियोवष्टम्भ-          |  |  |
| <b>१</b> २                           | सर्वज्ञराजचरणानुध्यानेन          |            | नेत मुक्तिः                    |  |  |
|                                      | ₹                                |            | -                              |  |  |

| 1          |                                               |            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| गरपांकः    | . •                                           | गायांकः    |                                                     |
| २१         | नाशीपवन संयोगशानं योग<br>सासनम्               | ጻጸ         | सत्वत्रकताचि निर्वाणस्य<br>कारणम्                   |
| १४         | समाधिनिष्ठानां वरावरणा-<br>तिमयामावः          | ХX         | साधूनां बचनानि ग्रहिस्वा<br>तपसा कर्मनाशः कर्तव्यः  |
| २४         | बह्मरत्ध्री मनीनियोजनं मुक्तीः<br>साधनम्      | አ <b>έ</b> | गुरुवनकथितश्रुतार्च धारणेण<br>जीवित साफल्यम्        |
| २६         | शत्रु जित्रयोः समभावेत<br>दर्शनम्             | Yo         | विरसा गुरुपादस्पर्शस्तुदुपः<br>देशेन प्रिमवयनादि    |
| २७         | अहिंसाप्रधानो धर्मः किय-<br>तामित्युपदेशः     | ४८         | धनलिप्सया विपत्तिकरस्य<br>गुरोस्त्यागः              |
| २६         | अहिंसावचनस्य प्रशंसा                          | 88         | दवाधर्मप्रशमाचरणं कर्मच्छे                          |
| ₹ε         | तपसा जन्मनः साफल्यम्                          | -          | दनं च                                               |
| ३०         | सामान्यजनस्य निर्वाणस्यरूप<br>विचाराभावः      | Ķο         | जिनवचन प्रमाणस्य पुरुषस्य<br>जगञ्जन्मकारणाविज्ञानम् |
|            | राजान प्रति धुतदेवीवाक्यम्                    | ५१         | मिथ्याधर्माचरणनिषेधः                                |
|            | ₹ ₹ ३ ६                                       | પ્રેર      | यत्रतत्रापि स्थितेन सम्यक्त्व                       |
| ₹ ₹        | ससारकान्तारे मा निपतेति                       |            | मनुरागम्ब कार्यः                                    |
|            | उपदेशस्त्रया सर्वेषा कार्यः                   | ¥₹         | इन्द्रियजये कौधादिकपक्षाय                           |
| ३२         | सर्वत्र समभावं कुवित्यादिः                    | • •        | अय. कवायक्षये कर्मनाश्च                             |
|            | उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                  | ጻጽ         | कर्माणि तपसा बिना दुर्ज                             |
| ₹ ₹        | जीवदया कर्तव्येत्यादिः उप-                    |            | यानि। तपसः फलम् स्व                                 |
|            | देशस्त्वया सर्वेषा कार्यः                     |            | परिज्ञेयम्                                          |
| 38         | महिषसेवन कर्तव्यमित्यादिः                     | ሂሂ         | मोक्षसुख गाम्बतं देवादीन                            |
|            | उपदेशस्त्वया सर्वेषां कार्यः                  |            | सुख स्वल्पकालम् ।                                   |
| ЗX         | धर्मप्रतिपादकसिद्धान्ते प्रहं                 | ५६         | कत् त्वप्रयोजकत्वबुद्धिरहित                         |
|            | कुवित्यादिः उपदेशस्त्वया<br>सर्वेषां कार्यः   | •          | विवेको परिभितः                                      |
| 26         | स्वया कायः<br>युष्माकं संयमश्चेन्मोक्षी न     | ४७         | मिथ्यादर्शनखण्डकस्य गुर                             |
| ३६         | •                                             |            | जनस्य प्रणिपातः कार्यः                              |
|            | दूरे इत्यादिः उपदेशस्त्वया<br>सर्वेषां कार्यः | ¥≈         | रागाधकलुषितचितस्य ब्रह्                             |
| 3(0V       | सवया कायः<br>१२ देव्याः सुमारमासं प्रति पर-   |            | परस्य तस्मिन्नेव भने निव                            |
| 40         | कृत निन्दासहनासुपदेशः                         |            | प्राप्तिः                                           |
| <b>~</b> 3 | स्वीवचनेऽनासक्तस्य मोक्ष-                     | ¥ε         |                                                     |
| •          | सुखम्                                         | 7.         | सन्तीषामृतेन विना सुर<br>प्राप्तेरभावः              |

| गायांकः         |                                                                                      | गायांक:    |                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b></b>         | क्षानदर्शनधारित्रकप रत्नत्रयं<br>विना मुक्तेरणावी भाण्डेन<br>विना केतव्यवस्तुन इव    | ७३         | श्रुतायंस्य श्रवणे कर्णशे:<br>श्रुतायंस्य स्थिरीकरणेहृदयस्य<br>च कृतायंत्वम्        |
| <del></del>     | जिनाममालोकनं विना भव-<br>हानोपाय मोक्संप्राप्स्युपाय-<br>योरभावः                     | <i></i> ራዩ | यस्य कर्णे जिनागमवचन<br>मात्रमपि प्रविष्टं तस्य त्वदी-<br>यंग्रदीयमिति ममत्वाभावः   |
| ६२              | चञ्चला संपत् ध्रुवं मरण-<br>मिति सर्वस्मिन् वदत्यपि न<br>कस्यापि यहामुनिसमागम        | ७४         | यावज्जीवं दमकरणे सिद्ध-<br>कोकगमनम्                                                 |
| <b>६३</b><br>६४ | साध्य संयमाभावः<br>मुक्तिमुखस्य साधनानि<br>यत्र कुत्रापि स्थितौ जीव-                 | ७६         | भद्त्वादीनां सिद्धिं प्रति<br>प्रश्नमादीनामुत्तरोत्तर मुच्य-<br>मानाना कारणत्वम्    |
| 4 °             | यत्र मृताप स्थिता जाव-<br>दयाया मुक्ति प्रति कारणत्वम्<br>तपसा सह संयमगाद्यभावे      | ७७         | कोध भानमामाजाललोभा-<br>नामन्तं कृत्वा निवर्तने निदेशः                               |
| <b>६</b> ६      | साधुमध्ये गणनाया क्षभावः<br>धर्महीनादाविष दयां कृतव-<br>तोचैव सिद्धिः                | 95         | संसारत्याग शिवसौख्यसंवे-<br>वनयोरति निश्वल मनं<br>कारणम्                            |
| ६७              | मनसः सुस्थिरत्वकरणे संसार-<br>स्थितं विषणां प्रत्युपदेशः                             | ૭૭         | वित्तादीनामनाकुनत्वादि<br>करणे निश्चलं ध्यानं कारणम्                                |
| ĘG<br>C         | रात्रिभोजनात् पापे पतनं<br>ततः ससारे परिभ्रमणम्                                      | 50         | ममनादिनदीजले स्नानोपि<br>शिवशर्मेप्राप्त्मभावः                                      |
| Ę£              | तपः परिपालनौत्सुक्यात्<br>ससारे गमनागमन क्रियाया<br>अभावः                            | 5 8        | मनसि जिनमवतीर्णे कुवि-<br>स्यादेशः                                                  |
| <b>60</b>       | जीवदयोपशमयोरेव कर्तव्यत्वं<br>नान्यस्य कर्मणः                                        | <b>F</b> ? | दयावताभेव निर्वतिनं वेश<br>धारिणाम्                                                 |
| ७१              | परिग्रहालीक भाषणे परित्य-<br>ज्य उपश्रमस्य स्वीकर्तव्यस्वम्<br>गरीरजीवियोरास्थिरत्वं | <b>द</b> ३ | इति भाषाविनियमेन परम-<br>तस्वं कथयित्वा नृपोरसि निज-<br>कण्ठमानां स्थापयित्वा मंगलं |
| <b>5</b> 4      | शरारजावियासास्यरत्व<br>ज्ञात्वाऽशुभावस्त्याज्यः                                      |            | कोक्स्वा देवीकमनम्                                                                  |

## आवार्य की हेमचन्द्रविर्वितम्

# कुमारपालचरितम्

त्रथमः सर्गः ]

अह पाइआहि भासाहि संसयं बहुलमारिसं तं तं। अवहरमाणं सिरि-वद्धमाण-सामि नमंसामो॥१॥

अन्वयार्थ—(अह) अथ; (पाइआहि) प्राकृत; (भासाहि) भाषाओं हारां किन्होंने; (आरिसं) आर्थ-ऋषि सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति, (बहुलं) बहुत; (संसय) (उत्पन्न) संशय को, (अवहरमाणं) नष्ट कर दिया है; ऐसे; (सिरि-बद्धमाण-सामि) श्री वर्द्धभान स्वामी को, (नमंसामो) हम नमस्कार करते हैं।

टिप्पण-''अह पाइआहि" ''बहुलं'' ''आरिसं'' इति पद भणिति व्याजेन साक्षात् 'अथ प्राकृतम्' (१) ''बहुलं'' (२) ''आर्थम्'' (३) इति सूत्र त्रयं प्रतिपादितम् ।

अणहिल्स नगरवर्णनम् —(२-२७)

अत्थि अणहिल्ल-नगरं अन्ता-वेईसमाइ-निव-निचिअं। सत्तावीसइ--मुत्तिअ---भूसिअ--जुवइ--जण-पइ--हरयं।२॥

अन्ववार्थ—(सत्तावीसइ) सत्ताईस; (मुत्तिअ) मोतीबालों (से) (ऐसेऐसे हारों से—२७ नक्षत्रों के आधार से जिन हारों का नाम नक्षत्र मालाहार
हैं—ऐसे-ऐसे बहुमूल्य हारों से); (भूसिअ) सुशोभित; (जुवइ-जण पह) युवती
जनों—(युवती-स्त्रियों) से भरे हुए हैं वर जिनके, ऐसे पतिवालों से परिपूर्ण
हैं; (हरयं) घर जिस नगरी में; तथा (अन्तावेद) गंगा-वमुना के मध्य के देश
अन्तवेदी के; (ईसमाइ) राजा बादि (इस राजा से लगाकर अन्य) (निव)
विभिन्न राजाओं से; (निचिन्नं) जो नगरी भरी हुई है ऐसा; (अणहिल्लं
नगरं) अधिहिल्ल नाम का नगर (अत्थि) है।

हिष्पण--वेईसमाइ इत्यत्र वक्रादित्वाद (१-२६) अनुस्वारः । बाहुस-कात् (१-२४) क्वचित् अन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मः ॥

ति अस-वई-हर-वहु-मुह-आदिरसीह्य-फिलह-सिल-सिहरो । जिस्स पुहइ-वहू-मुह-अवयंसो सहद पायारो ॥३॥

अन्वयार्थ — (तिअस-वइ) देवताओं के पित — इन्द्रों के; (हर) घर स्वगं की; (वहु-मुह) वघुओं के मुख — इन्द्राणियों के मुख के समान; (आदिरसीहूय) आदर्शभूत; (फलिह-सिल) स्फटिक-शिला के; (सिहरो) शिखर हैं जिस कोट का ऐसा; (पुहइ वहू) पृथ्वीरूप वघू के. (मुह-अवयंसो) मुख के समान श्रष्ट ऐसा शोभाकारी; जिस्सा जिस नगरी मे; (पायारो) (कोट —) प्राकार; (सहइ) सुशोभित होता है।

दिप्पण- अन्तावेईस । सत्तावीसइ-मुत्तिअ-भूसिअ । "दीर्घह्नस्वौ मिथो वृत्तौ" (४) इति स्वराणा समासे दीर्घह्नस्वौ । क्वचिन्न । जुवइ-जण । क्वचिद् वा । पइ-हरयं वई-हर । दीर्घस्य ह्नस्वः । सिल-सिहरो । क्वचिद् वा । वहु-मुह वहू-मुह ।

निव-सह-मुहावयंसा बिइया गुरुणो अबीय-गुण-निवहा ।

निवसन्ति अणेग-बुहा जिस्स पुहवीस-सलिह ज्जे ।।४।।

अन्वयार्थ—(जिस्स) जिस नगरी मे, (निव-सह) राजा की सभा मे;
(मुहावयसा) मुखरूप होने से शोभायमान; ऐमे पण्डित थे, (बिइया गुरुणो)
जो दूसरे बृहस्पित के समान थे, ऐसे (अबीय-गुण-निवहा) जो अद्वितीय-गुणों
के समूह रूप थे, ऐमे (अणंग बुहा) अनेकानेक पण्डित; (पुहवीस) पृथ्वी के
राजाओ द्वाग, (सलिहिज्जे) रलाघायोग्य अति प्रशसनीय उस नगरी में, (निव-सित। रहते हैं।

टिप्पण— मुह-अवयंसो मुहावयसा । 'पदयोः संधिर्वां" (५) इति सस्कृतोक्तः सर्वः सधिर्वा । पदयोरिति किस् । सहद्द । बहुलाधिकारात् क्विचिद् एकपदेपि । बिद्दया अबीय ।

न हु अत्थि न वि अ हुअं इह लोए अइसएण जस्स समं। सुउरिस-ठाणमसूरिस-रहिअं सालाहण-पुरं पि।।॥।

अन्वयार्थ—(अइसएण) गुणों के कारण से अतिशय = महानता के कारण से, (जस्स-सम) जिसकी तुलना में = जिनके समान; (न वि अ हुअं) कोई भी नगरी न तो हुई; (न हु अस्थि) न कोई वर्तमान में है; (सु उरिस-टाणम्) जो सज्जन पुरुषों से परिपूर्ण = अथवा सज्जन पुरुषों के रहने के

बोग्य थी; (असूरिस-रहिन) जो दुर्जनों से रहित थी ऐसी; (इह नोए) इस नोक में;( सासाहण) सातवाहन राजा की; (पुरं पि) एक नगरी भी थी; जिनका नाम प्रतिष्ठानपुर था।

हिप्यण-निवसन्ति अणेग । हु अस्थ । "न युवर्णस्यास्वे" (६) इति न सन्धिः । अस्व इति किस् । पुहुवीस । युवणस्यति किस् । गुरुणौ अवीय ।

लोए सइसएण । "एदोतोः स्वरे" (७) इति न संधित्त्व । एदोतोरिति । किम् । पुहवीस ।

वि अ । हुअ । लोए । अइसएण । रहिअं । "स्वरस्योद्वृत्ते" (६) इति न संघिः । बाहुलकात् ववचिद् वा । सु उरिस असूरिस । क्वचित् संघिरेव । सालाहण ॥

निवसन्ति अणेग। "त्यादेः" इति न सधिः।

जिंस नमन्त-सीसो तियसीसो वि हु तवं तवन्ताण।

तेलुक्क-सज्जणाणं थुणइ स-भिक्खूण सद्धाए ॥६॥ अन्वयाणं—(जिस्स) जिस नगरी में; (तवं) तप को; (तवन्ताण) तपते हुए साधुओं की, (तेलुक्क-सज्जणाणं) तीनों लोक में अंष्ठतम ऐसे साधुओं की; (स-भिक्खूण) श्रोष्ठ साधुओं की; (सद्धाए) श्रद्धापूर्वक; (नमन्त सीसो) मस्तिष्क झुकाते हुए, (तियस-इसो)—तियसीसो—देवताओं का इन्द्र; (वि हु) भी निश्चयपूर्वक, (थुणइ) स्तुति करता है।

हिष्यण- तियसीसो । "लुक्" (१०) इति लुक् । तव । "अन्त्यव्यञ्ज-नस्य" (११) इति लुक् । वाक्यविभक्त्यपेक्षायां हि अन्त्यत्वम् अनन्त्यत्वं च । तेन उभयम् । सज्जणाण सभिक्खूण ।

जत्थोन्नय-थण-नोसह-वहु-दंसण-निस्सहं नरा जन्ति।

दुसहाउ दुस्सहेणं मयणेण हयन्तरप्पाणो ॥७॥ अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (दुसहाउ) असह्य से भी; (दुस्सहेण) असह्य ऐसे; (मयणेण) कामदेव द्वारा; (हयन्तरप्पाणो) नष्ट कर दी गई है अन्तर् आत्मा जिनकी; ऐसे कामातुर, (नरा) मनुष्य, (उन्नय-थण) उन्नत स्तन होने के कारण से, (नीसह) जाने-आने में मन्दगतिवाली; (बहु-दंसण) स्त्रियों के दर्शन के प्रति; (निस्सहं) अधीरता को; (जन्ति), प्राप्त होते हैं = दर्शनों के प्रति अधीर रहते हैं।

दिष्पण-सद्धाए। उन्नय। "न श्रदुदोः" (१२) इति न लुक् नीसह निस्सहं। दुसहाउ दुस्सहेण। "निर्दु रोर्वा" (१३) इति न लुक्।। तेअ-दुरालोएहि अन्तो-उबरि घराण रयणेहि। छढ व्य निरवसेसा सरिआहिब-संपया जत्य ॥=॥

अन्यवार्थ—(जत्य) जहां पर (जिस नगरी में); (घराण) मकानों के; (अन्तोउवरि) मध्य में और ऊपर; (तेअ-दुरालोएहिं) ऐसे-ऐसे रत्न पड़े हुए हैं कि जिनकी प्रभा के कारण से बांखों में भी चकाचौंध पैदा हो जाती है ऐसे; (रयणेहिं) रत्नों द्वारा मानों; (सिरआहिव-संपया) सिरताधिप — समुद्र (रत्नाकर) की सम्पत्ति, (निरवसेसा) सम्पूर्ण—(समस्त) रूप में; (छूढव्व) मानो यहाँ पर आकर इधर-उधर फैल गई है।

हिष्पण-अन्तरप्पाणो । दुरालोएहि । निरवसेसा । "स्वरेन्तरक्च" (१४) इति लुक् न । क्वचिद् भवत्यपि । अन्तो-उवरि ॥

विज्जु-चलं महुर-गिरो दिन्तो लिन्छ जणो छुहत्ताण।

भिसओ खु जहा सरओ दिसाण पाउस-किलंताण ॥६॥ अम्बयार्थ-जिस नगरी में; (महुर-गिरो) मीठी वाणी बोलने वाले, (जणो) व्यक्ति, (छुहत्ताण) क्षुधा से पीड़ित मनुष्यों के लिए; (विज्जु-चलं) बिजली के प्रकाश के समान चंचल; (लिंच्छ) लक्ष्मी को, (दिन्तो) देते हुए; (खु) निश्चय ही, (भिसओ) वे दाता वैद्य के समान ही है; (जहा) जैसे कि; (सरओ) शरद ऋतु; (पाउस-किलंताण) वर्षा काल में कलुषित; (दिसाण) विशाओ को निर्मलता रूप शोभा प्रदान करती है।

टिप्पण—सरिआ। "स्त्रियां आद् अविद्युतः (१६) इति आत्त्वम् । बाहुल-काद् ईषत्स्पृष्टतरयश्रुतिर्राप । संपया । अविद्युतः इति किम् । विज्जु-चलं ।

महुर-गिरो। "रो रा" (१६) इति रा। छुहत्ताण। "क्षुघो हा" (१७) इति हा। आर्षे तु खुहैत्यिप। भिसओ। सरओ। "शरदादेरत्" (१८) इति अन्त्य-व्यञ्जनस्य अत्। दिसाण। पाउस। "दिक्प्रावृषोः सः" (१६)॥

जत्यच्छरस-मण-हरो वहूहि रिमरो वि अच्छर-सामाहि।

दोहाऊ वि अदीहाउस-माणी सइ विवेद-जणो ॥१०॥ अन्वयार्थ—(जत्य) जिस नगरी में; (अच्छरस-मण-हरो) अप्सराओं के मन का भी हरण करने वाला ऐसा; (विवेद-जणो) विवेकी पुरुष; (अच्छर समाहि) अप्सराओं के समान, (वहूहि) वधुओं के साथ—हित्रयों के साथ; (रिमरो वि) क्रीड़ा करते हुए भी, (दीहाऊ वि) दीव्रं आयुष्य वाले होते हुए भी; (सइ) सदा; (अदीहाउस-माणी) स्वत्य आयुवासे ही अपने आपको मानते हैं; इस प्रकार यहाँ के व्यक्ति योग्यायोग्य के विचारक हैं।

हिष्यम् — अच्छरसः । ज्ञन्छरः । दीहाउ । अदीहाउसः । "आयुरप्सर-सोर्वा" (२०) इति स.।

कुसुस-अणू अणूह-धरो क उहा-मुह-मंडणस्म चंदस्मि ।
रज्जं तमेग-छत्तं असंक मुत्रभुं जए जत्य ॥१९॥
अन्वयार्थ—(जत्य) जहां पर; (कडहा-मुह-मंडणस्मि) विकाओं के
मुख को शोभित करने वाले; (चदस्मि) चन्द्रमा के उदय होते ही; (कुसुसधणू) फूलों का धनुष रखने वाला; (धणुह-घरो) धनुषधारी कामवेव; (अर्खकम्) बिना किसी शंका के, (एगछरां) एकछत्र—बिना किसी प्रतिद्वन्द्वी के;
(तं) उस; (रज्जं) राज्य का, को; (उवभु जए) उपभोग करता है—भोगता है।

टिप्पण—कउहा । "ककुभो हः" (२१) इति हः। धणू । घणुह । "धनुषो वा" (२२) इति वा हः॥ रज्जं । "मोनुस्वारः" (२३) इति मस्य अनुस्वारः । क्वचिद् अनन्त्यस्यापि । चन्दम्मि ॥

छत्तं असंकमुव । "वा स्वरे मक्च" (१४) इति वा अनुस्वारः। पक्षे लुगपवादो मस्य मः। बाहुलकाद् अन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मः। तमेगं।।

रोमंच-कटइल्लो संझाए वंक-जंपण छइल्लो।

जत्थ मणंसिल-तिलओ विलसइ अहिसारिआ-लोओ ॥१२॥

अन्वयार्थ—(जत्थ) जहाँ पर, (अहिसारिआ लोओ)—काम से पीड़ित होती हुई स्त्री पित की ओर जाती हुई ऐसी:—) अभिसारिका का समूह; (मणंसिल-तिलओ) जिसने मणंसिल=सिन्दूर आदि का तिलक लगा रक्खा है; काम-पीड़ा के कारण से जिनका—(रोमंच-कटइल्लो) रोमाच हो जाने के कारण से जो कंटिकल हो गई हैं, (बंक-जपण-छइल्लो) टेढ़ा बोलने में जो निपुण है, ऐसी अभिसारिकाओं का समूह; (संझाए) संघ्या के समय में; (विलसइ) विलास किया करती हैं।

टिप्पण-असंक। उवभुंजए। रोमंच। कंटइल्लो। संझाए। "क प्रण नो व्यञ्जने"। (२६) इत्यनुस्वार:॥

जत्य भवणाण अवर्षि देवं नागेहिं विम्हया दिट्ठो ।

रमइ मणोसिल-गोरो मणसिल-लित्तो मयण्ळि-जणो ।।१३॥

अन्ययार्थ-(जत्य) जिस नगरी में; (भवणाण अवर्षि) भवनों के

ऊपर; (मणोसिल-गोरो) मनःशीसा नामक धातु के समान गौरवणं वाली;
(मणसिल-लिसी) मृनःशीस (—सिन्दूर) का जिन्होंने अपने शरीर पर उबटन

सगा रक्षा है; (मयच्छि-जणो) मृग की आंखों के समान है आंखों जिनकी; ऐसी अंगनाएँ, (देश नागेहिं) आकाश में विचरण करते हुए नाग जाति के देवकुमारों द्वारा जो; (विम्हया) रूप लावण्य के कारण से विस्मयपूर्वक; (विट्ठो) देखी जाती हैं; ऐसी अंगनाओं का समूह; (रमइ) क्रीड़ा किया करता है।

हिप्पण-वंक जंपण इति आद्यस्य, मणंसिल इति द्वितीयस्य, अवरिं इति तृतीयस्य, "वक्रादावन्तः" (२६) इत्यन्तोनुस्वारः । क्विच्छन्दः पूरणेषि । देव-नागेहि । क्विचन्न । मणसिल । आर्षे मणोसिल ।

पत्र्वेसु अपव्वेसुं जत्थ मुणीणं कमेण अकमेणं।
काऊणं पडिवर्त्ति हरिसं काऊण देइ जणो।।१८॥
अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (पत्र्वेसु) पर्व के दिनो में; (अपव्वेसुं) अपर्व के (साधारण) दिनों में; (कमेण) क्रम से, (अकमेणं) अक्रम से;
(मुणीणं) मुनियो की; (पडिवर्त्ति) प्रतिपत्ति = स्वागतार्थं सम्मुख जाने की
क्रिया; (काऊणं) करके; (हरिसं काऊण) हर्षं प्रगट करके; (जणो) जनता;
(देइ) दान दिया करती है।

दिप्पण—भवणाण । पन्वेसु अपन्वेसु । मुणीणं । कमेण अकमेणं । काऊणं काऊण । ''क्त्वास्यादेर्णस्वोर्वा'' (२७) इत्यन्तो वानुस्वार: ॥

वीस-गुणो तीस-गुणो कलि-कालो नूण जत्थ कय-जुगओ। नूनं अणभुञ्जन्ते लोए मासं स-मंस व ॥१५॥

अन्वयार्थ—(जत्थ) जिस नगरी में; (कलिकालो) कलियुग भी; (कय जुगओ) कृतयुग की अपेक्षा से, (तूण) निश्चय ही; (वीस गुणो-तीस गुणो) बीस गुना-तीस गुना = अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि (लोए) यहाँ की जनता; स-मंसं व) अपने शरीर के मांस के समान; (मासं) अन्य जीवों के मास को भी, (अण भुञ्जन्ते) नही खाती है।

टिप्पण--वीस । तीस । ''विशत्यादेलु क्'' (२८) इति अनुस्वार लुक् ॥ मासं मंसं । तूणं तूण । ''मासादेवी'' (२६) इति वा अनुस्वारलुक् ।

जिस्स सकलंकं वि हु रयणी-रमणं कुणन्ति अकलङ्कम् । संखधर-संख - भङ्गोज्जलाओ भवणंसु-भंगीओ ॥१६॥

अन्वयार्थ—(जिस्स) जिस नगरी में, (संख्रघर-संख) कृष्ण के पाञ्च-जन्य नामक शंख के; (भंगोज्जलाओ) छिद्र के समान स्पष्ट—विशव; ऐसी (भवणंसु-भंगीओ) भवनों में; फैलती हुई किरणों का आभा-विस्तार; (सक- लंक) कलंक वाले, (रवणी-रमणं) राजि-पति-चन्द्र की; (वि) भी; (हु) निश्चय ही; (अकलंक कलंकरहित; बना देता है।

संघिज्जह नालंघं वञ्चिज्जह न हु अवञ्चणिज्जं च । वंछिज्जह न वि जस्सि अवंछणिज्जं च केणावि ॥१७॥

अन्वधार्थ—(अलंघं) जो तिरस्कार के योग्य नहीं है; उनका (न लंघिज्जइ) तिरस्कार नहीं किया जाता है; (अवञ्चिष्णज्जं) जो ठगने योग्य नहीं हैं; उन्हें (न हु वंचिज्जइ) नहीं ठगा जाता है; (केणावि) किसी से भी; (जिस्स) जिस नगर में, (अवंछणिज्जं) अवांछनीय वस्तु की; (न वंछिज्जइ) बांछा नहीं की जाती है।

वंजिअ-सत्ती सत्ती-अणिक्जओ सित्त-वंझ-जण-वक्झो ॥
लुंटाय-लुण्टणो संठे सण्ठो जत्थ निव-लोओ ॥१६॥
अन्वयार्थ—(वंजिअ-सत्ती) जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया
है; उन्हीं के प्रति (सत्ती अणिजओ) शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है; (सत्ती-वझ) जो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है; (जण-वझो) उसके प्रति जनता शान्त रहती है; (लुटाय) लूटने वाले के प्रति ही; (लुटणो) लूट का बदला लिया जाता है, पीछा लूटा जाता है (संठे) जो शठ है; उसी के प्रति (संठो) शठता की जाती है; (जत्थ) जिस नगरी में ऐसे ऐसे; (निव-लोओ) राजाओं का समूह निवास करता है।

उद्ण्ड-बाहु-दण्डा-जिस्स कुण्ढासहा सयमकुण्ढा।
कर्तगा कन्त-गुणा नय-पंथे पन्थिआ पुरिसा।। १६।।
अन्वयार्थ-(जिस्स) जिस नगरी में, (उद्दृंडबाहु) जो पुरुष बदमाणी
किया करते हैं: उन्हीं के प्रति पुनः; (दंडा) दंड का विधान किया जाता है, (कुण्डा सहा) जहाँ पर मद क्रिया वालों को—आलसी, दीर्घसूत्री को पसन्द नहीं किया जाता है, (संयम कुण्डा) जहाँ पर सभी धार्मिक क्रियाओं के प्रति अमन्द हैं (कर्तगा) जो मनोहर अंगोपांग वाले हैं; (कर्त गुणा) श्रूरता, वीरता; वैर्घ आदि मनोरम गुणवाले हैं; (नय पंथे) न्याययुक्त मार्ग में ही जो; (पिथआ चलने वाले हैं; ऐसे उस नगरी के (पुरिसा) पुरुष हैं।

चंदुज्जाण व चंदो वंकिअ-बंधूण बन्धवो जस्सि। अणुकंप-कम्पिअ-भणो विहवि-जणो वंकए धम्मं॥२०॥ अन्वसार्थ—(यन्तुण्याम) जैसे कुमुदों के लिए; (चन्दो) चन्द्र प्रिय है; वैसे ही (वंफिय बन्धूम) बन्धुत्व भावनाओं की इच्छा करने वालों के लिए —िमत्रों की भाववा वालों के लिए; (बन्धवो) बन्धु—अथवा मित्र जहाँ मिल बाया करते हैं। (जिस्स) जिस नगरी में; (अणुकंप-कंपिय-मणो) अणुकंपा से पिन्थूणं है मन जिनका; ऐसे (बिहवि-जणो) वैभवशाली पुरुष; (घम्म) धर्म की, (बम्फए) इच्छा करते हैं।

लंबंत-लुम्बि-रम्भारम्भिअ तोरण-निरुद्ध-सरंभो।
सरए वि पाउसम्मि व न जत्थ दीसइ फुडो तरणी॥२१॥
अन्वयार्थ—(लबन्त-लुम्बि) लम्बे-लम्बे हैं फल समूह जिनके; ऐसे
(रम्भा) कदली पौघो के द्वारा; (आरम्भिय) प्रारम्भ की गई; (तोरण) वन्दन-मालाओं के कारण से; (निरुद्ध-सरम्भो) रुक गया है किरणो के समूह का
फैलाव जिसका-ऐसा; (फुडो) चमकता हुआ; (तरणी) सूर्य भी, (जत्थ) जहाँ
पर, (पाउसम्मि व) वर्षाकाल के समान, (सरए वि) शरद ऋतु में भी, (न
बीसइ) नहीं दिखलाई पड़ता है।

हिष्पण— सकलक अकलंकं। सङ्ख सख। भगो भंगीओ। लिङ्घ-ज्जइ लघं। विञ्जिज्ज अवंचणिज्ज। विञ्छिज्जइ अवंछणिज्जं। विजिअ अण-ज्जिओ। वझ वञ्झो। लुण्टाय लुण्टणो। सठे सण्ठो। उद्द इ दण्डा। कुण्ढा अकुण्ढा। कतंगा कन्त। पन्थे पंथिया। चदुज्जाण चन्दो। बधूण बन्धवो। अणुकंप किम्पिअ। विफिअ वम्फए। लबंत लुम्बि। रंभा रिम्भिअ "वर्गेन्त्यो वा" (३०) इति वा अनुस्वारस्य वर्गान्त्यः॥

सरए। पाउसम्मि । तरणी। 'प्रावृट्शस्तरणयः पु'सि'' (३१) इति पु'लिङ्गे प्रयोक्तव्याः।

जत्य चुलुक्क-निवाणं परिमल-जम्मो जसो कुसुम-दामं। नहिमव सव्य-गओ दिस-रमणीण सिराईं सुरहेइ॥२२॥

अन्वयार्थ—(जत्थ) जहाँ पर; (चृलुक्क-निवार्ण) चौलुक्य वंशी राजाओं के; (परिमल-जम्मो) गुणस्प पराग से उत्पन्न; (जसो) यशः; (नह-मिव) आकाश के समान, (सब्ब-गओ) सर्वेध्यापी होता हुआ; (कुसुमदामं) फूलों की माला के समान; (दिस रमणीण) दिशा रूपी महिलाओं के; (सिराई) सिरों को—मस्तिष्क की; (सुरहेइ) सुगन्धित करता है। अर्थात् इनका यश सर्वेध्यापी हो रहा है। 🕟 सन्व वयाणं मलिसम् वसं व सुमगाणं जाइ-सुममं व 🕕 🔻

सम्माण मुत्ति-सम्मं व पुहड्-नयराण जं सेवं गर है। अस्ववार्य - (सन्व-वयाणं) वाल-यौवन-वृद्ध कादि वयों में (मिण्झय-वयं) मध्य-वय-यौवन वयः श्रोष्ठ हैः (सुमणाण) सभी प्रकार के कुलों मेंः (जाइ-सुमणं) 'जाइ' नाम का पूल श्रोष्ठ है। (सम्माण) सभी श्रकार के सुस्तों मेंः (भुत्ति-सम्मं) मोक्ष-सुस्त श्रोष्ठ हैः वेसे ही (पुहड्-नयराण) पृथ्वी भर के सभी नगरों मेंः (जंसेयं) जो यह नगर अणहिल नामवाला श्रोष्ठ है।

चम्मं जाण न अच्छी णाणं अच्छीई ताण वि मुणीण।

विअसन्ति जत्थ नयणा कि पुण अन्नाण नयणाहें ।।२८।।
अन्वयार्थ—(जाण) जिनकी; (चम्मं) अच्छी चमड़े की आँख; आँख
रूप नही है किन्तु (णाण) ज्ञान ही; (अच्छी हैं) आंख है; (ताण मुणीण वि)
उन मुनियों की भी; (नयणा) आंखें; (जत्थ) जहां पर—जिसकी धार्मिकता
को देख करके; (विअसन्ति) विकसित हो जाती है। (कि पुण) तो फिर;
(अन्नाण) सामान्य मनुष्यों की; (नयणाइ) आंखों का तो कहना ही क्या है ?

टिप्पण — जम्मो । जसो । "स्नम् अदामिशरोनभः" (३२) इति पुंस्त्वम् । अदामिशरोनभ इति किम् । दामं । नहं । सिराइँ । बाहुलकात् । वय । सूमणं । सम्मं । सेयं । चम्मं ॥

गुरुणो वयणा वयणाईँ ताव माहप्पमिव य माहप्पो । ताव गुणाईं पि गुणा जाव न जिस्स बुहे निअइ ॥२४॥ अम्बयार्थं - (गुरुणो) बृहस्पति कें; (वयणा) वचन; तभी तक; (वयणाई) वचन है; (माहप्पमिव) महात्म्य भी; (ताव) तभी तक; (माहप्पो, महात्म्यरूप है; (गुणाईँ पि) गुण भी; (ताव) तभी तक; (गुणा) गुणरूप है; ।जाव) जब तक कि; (जिस्स) इस नगर में स्थित; (बुहें) पण्डितों को; (न) नहीं

टिप्पण-अच्छी अच्छीइं। नयणा नयणाईँ। वयणा वयणाइं। माह्प्पं माह्प्पो । "वाक्ष्यर्थवचनश्चाः" (३३) इति वा पुंस्त्वम् ॥

(निअइ) देख लेते हैं।

हरि-हर-विहिणो देवा जत्यनाई वि वसंति देवाई।
एयाए महिमाए हरिओ महिमा सुर-पुरीए॥२६॥
अन्वधार्य—(जत्य) जहाँ पर; (हरिहर-विहिणो) बह्या, विष्णु, महेण
(देवा) देव;(अन्नाई) अन्य; (देवाई वि) देवता भी; (वसन्ति) रहते हैं; (एयाए

#### १० | कुमारपालबरितम्

महिमाए) ऐसी महिमा के कारण से; (सुर-पुरीए) देवलोक की; (महिमा) महिमा; (हरिको) हरण कर ली है।

हिष्यश्र—गुणाइं गुणा। देवा देवाइँ। "गुणाद्याः क्लीबे वा" (३४) इति वा क्लीबत्वम् ॥

जत्थांजलिणा कणयं रयणाइं वि अंजलीइ देइ जणी।

कणय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खया तह वि ॥२७॥ अन्वयार्थ—(जत्थ) जहां पर; (जणो) मनुष्य; (अंजलिणा) अंजलि द्वारा (कणयं) सोना; (देइ) देता है; (रयणाइं वि) रत्नों को भी; (अजलीइ) अंजली हैंसे देइ) देता है; वहाँ पर (तह वि) तो भी (कणय-निही) कनक निष्ठि (अक्खीणो) अक्षय है; (रयण-निही) रत्न-निष्ठि (अक्खया) अक्षय है।

टिप्पण—महिमाए महिमा । अञ्जलिणा अञ्जलीइ । निही निही ।" "वेमाञ्जल्याद्याः स्त्रियाम्" (३५) इति स्त्रीत्वम् । तत्र कुमारपालनृपस्थितः—(२८)

तत्थ सिरि-कुमर-वालो बाहाए सव्वओ वि धरिअ-धरो । सुपरिट्ठ-परिवारो सुपइट्ठो आसि राइन्दो ॥२८॥

अन्वयार्थ—(तत्थ) उस नगरी मे; (बाहाए) अपने बाहुबल द्वारा ही; (सन्वओ वि) चारों ही तरफ; (धरिअ-धरो) राज्य स्थापित किया है जिसने ऐसा, (सुपरिट्ठ परिवारो) न्याय-नीति पर प्रतिष्ठित है परिवार जिसका ऐसा; (सुपदट्ठो) सुप्रतिष्ठ—प्रतिज्ञाञ्चर; ऐसा (सिरि-कुमरवालो) श्री कुमार-पाल नामक; (राइन्दो) राजेन्द्र; (आसि) था। राज्य करता था।

टिप्पण—बाहाए। "बाहोरात्" (३६) इत्याकारोन्तादेशः। वालो। सन्वओ। धरो। वारो। सुपइट्ठो। राइन्दो। "अतो डोविसर्गस्य" (३७) इति विसर्गस्थाने डो:॥

## नृपस्य वर्णनम् — (२६-४७)

तुह आणा-ओमालं सिरिम्म धरिमो जहा अणिम्मल्लं।
अम्हे एत्थाम्हेत्थ य इअ भणिउं जो निवेही नओ ॥२६॥
अन्वयार्थ—(तुह) आपकी; (आणा ओमालं) आज्ञा रूपी माला को;
(सिरिम्म) मस्तिष्क पर; (धरिमो) धारण करते हैं। (जहा) जैसे कि;
(अणिम्मल्लं) चम्पक आदि पुष्पों की माला धारण की जाती है। (अम्हे)
हम; (एत्थ) अमुक स्थान के हैं; (अम्हेत्थ) हम अमुक स्थान के हैं; (इअ) इस

प्रकार; (भणिउं) निवेदन करके; (जो) जो कुमारपाल; (निवेहिं) अनेक राजाओं द्वारा; (नजो) नमस्कार किया जाता है; अथवा नमस्कार किया गया।

टिप्पण — सुपरिद्ठ सुपइट्ठो । ओमालं अणिम्मल्ल । ''निष्प्रती ओत्परी माल्यस्थो वी' (३८) निर्प्रती माल्ये स्थाधातौ च यथासंख्यम् ओत्परी वा ॥

तुह हरि पिआ जइ इमा किपि पिआ किमवि मेइणी <mark>जइ</mark>मा। ता किति मए ति रुसेव जस्स कित्ती गया दूरं।।३०।।

अन्वयार्थ (तुह) आपकी; (हरि-पिआ) विष्णु की पत्नी—लक्ष्मी; (जइ) यदि; (इमा) यह; (किंपि) कुछ भी; (पिआ) परिन; (किमवि) कुछ भी, (मेइणी) मेदिनी—पृथ्वी; (जइमा) यदि यह; (ता) वह; (किं) क्या; (ति) ऐसा, (मए) मेरे द्वारा; (ति) ऐसा; (क्सेव) क्रुद्ध होती हुई; (जस्स) जिसकी; (कुमारपाल की) (किती) कीर्ति; (गया) चली गई (दूरं) दूर।

**टिप्पण—**''आदेः'' (३६) आदेरित्याधिकारः क ग च जेत्यादिसूत्रात् प्राग अविशेषे वेदितव्यः।''

अम्हे एत्य अम्हेत्य । जइ इमा जइमा । "त्यदाद्य " इत्यादिना (४०) त्यदादेख्ययाच्च तयोरेवादेः स्वरस्य बहुल लुक् ॥

किं पि किमवि । "पदाद् अपेर्वी" (४१) पदात् परस्य अपे: आदेर्जुर्गे वा ॥

कि ति मए ति । ''इतेः स्वरात् त्रतश्च द्विः'' (४२) इति पदाद् इतेः आदेलुं क् स्वराच्च तकारो द्विः ।

जो दूसासण-रिउणो आसत्थामस्स राम-सीसस्स। वीसामिअ-जस-पसरो स-जसेणं कासवि-तलम्म ॥३१॥

अन्वयार्थ—(जो) जिसने; (दूसासण-रिजणो) दुःशासन के शत्रु भीम की; (आसत्यायस्स) अश्वत्यामा की; (राम-सोसस्स) परशुराम के शिष्य भीष्म की; कीति को; (स-जरेणं) अपने यश-कीति द्वारा (कास वि-तलम्मि) पृथ्वीतल परं; (वीसामिअ-जस-पसरो) उपरोक्त राजाओं के यश के फैलाव को विश्राम दे दिया है, याने कुमारपाल ने उनके यश को अपने यश के आगे फीका कर दिया है। वीसुं वासा-नीसित्त-महि-अले ऊस-मालि-तेअस्स
रज्जे जस्स न कास वि नीसर्च नीसहत्तं वा ॥३२॥
अन्वयार्थ-(ऊस-मालि-तेअस्स) सूर्य के समान असद्य प्रताप वाले
उसके; (वीसुं) चारों और हे; (वासा-नीसित्त)=वर्षा-काल में बादलों की
झारा से शस्य-(धनधान्य युक्त=) स्यामला होती हुई (महि-अले) इस पृथ्वीतल
पर; (जस्स) जिसके; (रज्जे) राज्य में; (कास वि) कोई भी; (नीस)विना द्रव्य-वाला; (नोसहत्ता) विना शक्तिवाला; (न) नहीं है।

दिष्पण-दूसासण । आसत्थामस्स । सीसस्स । वीसामिअ । कासवि । वीसुं । वासा । नीसित्त । ऊस । कास । नीसत्तां । नीसहत्तां । "लुप्तयरव॰" इत्यादिना (४३) लुप्तयाद्यानां शवसानाम् आदेः स्वरस्य दीर्घः ॥

गुण-सामिद्धी पयडा कला-समिद्धी वि पायडा जस्स । जो दाहिण-पवण-निहो दिक्खण्ण-निही गुणि-वणाण ॥३३॥

अन्वयार्थ— (जस्स) जिस राजा के; (गुण-सामिद्धी) गुणो की समृद्धि; (पयडा) प्रसिद्ध है; (कला सिमिद्धी) ७२ कलाओ की समृद्धि; (वि) भी; (पायडा प्रसिद्ध है। (दिक्खण्ण-निही) अनेक अनुकूलताओं के खजाने रूप; (गुणि-वणाण) गुणवान पुरुष समृद्धि आदि रूप फल के उत्पन्न करने वाले होने के कारण से जी वन रूप हैं; ऐसे वनों के लिए (जो) जो कुमा ८-पाल राजा, (दाहिण-पवण निहो) अनुकूल पवन के समान है अर्थात् गुणवान् पुरुषों पर राजा की अति कृपादृष्टि रहती है।

दिप्पण-सामिद्धी समिद्धी । पयडा पायडा । "अतः समृद्ध्यादौ वा" (४४) इति आदेरस्य दीर्घो वा ॥

दाहिण। "दक्षिणे हे" (४५) इति आदेरस्य दीर्घः।" हे इति किस्। दिक्खिणा।।

सिविणिम्म वारण-वलं सुमिणिम्म अ आस-साहणं जस्स । दिण्ण भयं पिच्छन्ता दत्त-करा रिज-निवा जाया ॥३८॥ अन्वयार्च—(सिविणिम्म) स्वप्न में; (वारण-वलं) हस्ति सेना द्वारा; (सुमिणिम्म) स्वप्न में; (आस-साहणं) अक्व-सेना द्वारा; (दिण्ण-भयं) भयभीत कर दिया है; (ऐसी स्थिति को); (पिच्छन्ता) देखते हुए; (दत्तकरा) जिन्होंने अपने आप ही कर चुका दिया है; ऐसे (रिज-निवा) क्षत्रु राजा (जाया) बन गमे। अर्थात् कात्रु-राजा मित्र बनकर अपना कर चुकाने जमे। दियान सिविशस्मि । दिणा । "इः स्वप्नादी" (४३) इति इत्वस् । बार्चे चकारोपि । सुमिणस्मि । बाहुलकाण्णत्वा मावे न । दस्त ।

बंगार-पिक्क गोल्ले खाए इंगाल-पक्क कन्दे अ। तत्त निडाला रिउणो जस्स णलाड तवे तवणे ॥३४॥

अन्यवार्थ—(णलाडं-तवे) अति उम्र तपने पर; (तवणे) सूर्यं द्वारा; (जस्स) जिस कुमारपाल के; (तत्त निलाडा) अत्यन्त गरम हो गया है ललाट जिनका ऐसे; (रिजणो) शत्रु-भय के मारे जंगल में रहते हुए (जंगर-पिक्क-गोल्ले) गरमी के कारण से पके हुए जंगली गोला—फल विशेष को; (अ) और (इंगाल पक्क कन्दे) गरमी के कारण से पके हुए कन्द आदि को; (खाए) खाते हैं।

हिप्पण- अङ्गार इंगाल। पिक्क पक्का। निलाड णलाडं। "पक्का-ङ्गारललाटे वा" (४७) इति वा इत्वम्।

कइमं मज्झिम-लोए रिऊहिँ चत्तं न छत्तिवण्ण-वणं। नव-छत्तवण्ण-परिमल-मए गए जस्स संभरिजं॥२६॥

अन्वयार्थ—(मज्झिम-लोए) मर्त्यलोक में; (कड्मं) कौन सा (छत्ति-वण्ण वणं) 'सप्तछद' नामक जंगल; (रिर्ऊहि) शत्रुओं द्वारा; (न वत्तं) नहीं छोड़ा गया है; (जस्स) जिसके; (नव-छत्त-वण्ण) नये सप्तछद जंगल के; (परि-मल-मए) गन्ध विशेष से मदोन्मत्त; (गए) हाथियों को; (संभरिजं) स्मरण करके।

टिप्पण-कइमं। मज्झिम। "मध्यमकतमे द्वितीयस्य" (४८) इति अत इत्वम्।

छित्तवण्ण खत्तवण्ण । "सप्तपर्णे वा" (४६) इति अत इत्वम् वा। अमयमइओव्व अहवा अमयमयाओ वि समहिओ जस्स ।

हर-हीर-पिआहि वि जस-गीअ-झुणी सुव्वए वीसु ।।३७॥ अन्वयार्थ—(अमयमइको व्व) साक्षात् वमृत के समान; (अहवा) अथवा, (अमयमयाओ); अमृतरस से; (वि) भी; (समहिको) अधिक सरस ऐसा है; (जस्स) जिसका यश; उसके (जस-गीअ-झुणी) यश के गीत की व्वति; (हर-हीर-पिआहि) महादेव और पार्वती द्वारा; (वि) भी; (सुव्वए) सुनी जाती है; (वीसु) चारों और।

हिष्णक-अमयमहको अमयमयाको । "मयट्यहर्वा" (५०) इति आदे-रतोः बहः वा । हर होर। "ई हैरे वा" (५१) इति आदेरतो वा ई: ॥
सुणी वीसुं। "ध्विनिविष्यचोदः" (५२) इति आदेरस्य उत्यम् ॥
अखुडिय-पडिहा-पसरस्स अम्मको अस्स दप्प-कण्डू-कण्डूलं।
खण्डिअ-नाण-प्यडिहं बृहं-जुडं गउअ-चण्डं व ॥

अन्वयार्थ—(जस्स) जिसके; (अखुडिअ) अखण्डित; (पडिहा) प्रतिभा के; (पसरस्स) प्रसार के आगे; (जस्स) जिसके; (दप्पकण्डूल) दपंरूप खुजाल; (खण्डिअ-नाणप्पडिहं) खण्डित हो गई है ज्ञान की प्रतिभा जिसकी; ऐसा (बुहं-चूड) बुध-चंड—(गउअ चंड) नील गाय के समान प्रचण्ड, कुमारपाल राजा की बुद्धि के सामने सभी बुद्धिशालियों की बुद्धि हीन कोटि की है। हतप्रभ है।

हिण्ण — अखुडिअ खण्डिआ। चुडं चण्डं। "चण्ड खण्डिते णा वा" (५३) इति आदेरस्य णेन सह उत्वम्।। गउअ। "गवये वः" (५४) इति वस्य उत्वम्।।

असि-पुढ्मो धणु-पुढमो छुरिया पढुमो अ सेल्ल-पढमो य । सञ्चण्ण व्य अहिण्णु जो सयल-कला कलावस्स ॥३६॥

अन्वयार्थ — (जो) कुमारपाल; (असि पुढुमो) तलवार कला मे सर्व-प्रथम; (धण पुढमो) धनुषकला में सर्वप्रथम; (छुरिया पढुमो) छुरी विद्या मे सर्व प्रथम; (अ) और, (सेल्ल-पढमो) सेल्ल विशेष अस्त्र में सर्वप्रथम; (सयल-कला-कलावस्स) सकल कलाओ के समूह के (अहिण्णू) अभिज्ञ जान-कार, (जो) कुमारपाल (सव्वण्णु व्व) सर्वज्ञ के समान है।

हिष्पण-पुढुमो पुढमो पढमो । "प्रथमे पथो वि" (१५) इति पथयोः अस्य युगपत् क्रमेण च उर्वा ॥

सञ्बण्णु । अहिण्णू । ''जो णत्वे भिज्ञादो'' (५६) इति ज्ञस्य णत्वे ज्ञस्यैव अत जत्वम् ॥

उर-सेज्जाइ वि हरिणो सुन्देर घरिम सद्द सिरी अधिरा।
जस्स गुण-वेल्ली-तरुणो थिरासि भू-विल्ल-पेरन्ते ॥४०॥
अन्वयार्थ – (सुन्देर-घरिम्म) सौद्यंग्रुक घर में; (हरिणो) विष्णु के
(उर-सेज्जाइ) हृदयरूपी शैया पर; (वि) भी; (सिरी) लक्ष्मी; (सइ) सदा;
(अथिरा) अस्थिर रहती है। किन्तु वही लक्ष्मी (गुणवेल्लि-तरुणो) गुणक्पी
लताएँ लगी हुई जिस वृक्ष-रूप राजा कुमारपाल के; (भू विल्ल पेरन्ते) सम्पूर्ण
पृथ्वीतल पर; सम्पूर्ण राज्य में; (थिरासि) स्थिर हो गई है।

हिष्णम् —सेण्या । सुन्देर । "एच्छम्यादी" (४७) इति आदेरस्य एस्वम् ॥

जस्स य दिस-पज्जन्ते अहरिअ-जोग्होनकरो जसोनकरो ।
अच्छेर निरीहाण वि अच्छरिअं कि व न करेइ ॥४१॥
अन्ययार्थ (य) और; (जस्स) जिसके; (दिस-पज्जन्ते) दिशा-पर्यन्त; (अहरिअ-जोग्होनकरो) पराभूत कर दिया है चान्दनी के समूह दो भी जिसने; ऐसा राजा का यश था; (जसोनकरो) यश की उत्कृष्टता; (अच्छेर-निरीहाण) आहचर्य को देखने के प्रति निरपेक्ष ऐसे योगियों को; (वि) भी; (अच्छरिअं) आहचर्य; (कि व न) कैसे नहीं (करेइ) करता है ? अर्थात् योगियों के लिए भी उसका यश आहचर्य उत्पन्न करने वाला था।

हिष्पण — वेल्लि वल्लि । पेरन्ते पज्जन्ते । जोण्होक्करो जसोक्केरो । अच्छेर अच्छरिक । "वल्ल्युत्करपर्यन्ताश्चर्ये वा" (५८) इति वा आदेरस्य एत्त्वम् ॥

जो आसि बम्भचेर-ग्गहण गुरु पइ-विओअ-विहुरस्स । रण्णन्तग्गय - रिउ - अन्तेउर - पोम्मच्छ - लोअरस ॥४२॥

अन्वयार्थ —(जो) जो; (पइ-विओअ विहुरस्स) पति के वियोग से कप्टशील-ऐसी स्त्रियो को), (रण्णन्तग्गय) जंगल में गये हुए; (रिज अन्तेजर) शत्रु के अन्तःपुर को (पोमच्छि-लोअस्स) पद्म कमल के समान आखों वाली स्त्रियो के लिए, (बम्भचेर-गहण) ब्रह्मचर्य ब्रत को ग्रहण कराने मे; (गुरु) गृरु=दीक्षादाता; (आस) थे।

दिप्पण—बम्भचेर । "ब्रह्मचर्ये चः" (५६) इति च स्यात् एत्वम् ॥ अन्तेउर । "तोन्तरि" (६०) इति तस्यात एत्त्वम् । क्विचन्न । रण्णन्तम्गय ॥

> पय-पउम नमोक्कारे परोप्परामइ-तुट्ट-हारेहि । जस्स सहाइ निवेहिं ओप्पिअमिव मुत्ति आहरणं ॥४३॥

अन्वयार्थं - (पय-पडम-नमुक्कारे) पगरूपी कमल को नमस्कार करने में; (परोप्पर) परस्पर में; (आमइ) रगड़ खाने से; (तुट्टहारेहि) टूट गये हैं हार जिनके ऐसे; (निवेहि) राजाओं द्वारा; (जस्स) जिसकी; (सहाई) सभा में; (मुत्ति खाहरणं) मोतियों के आभूषण; (ओप्पिअमिव) मानी अर्पंच किये हों।

हिल्ला-बोक्स । अवीत् विद्योग (६१) हित वादेरतः जीत्यम्। प्रसङ्ग्रक" (२-११२) इति विद्योगे न । पटम ॥

नमोक्ष्कारे। परीष्परा । "नमस्कारपरस्परे डिलीयस्य" (६२) इति अत ओस्यम् ॥

जत्विष्पय-भू-भारो सुवइ फणी-तत्व सोवइ हरी वि । जोन्नत्य-दिन्त-भारो न उणाइ सयालुओ न उणा ।।४४॥ अन्वयार्थ—(जत्य) जहाँ पर; (अष्पिय) अपित —दिया गया; (भू-भारो) पृथ्वी का भार; (सुवइ) सोता है; (फणी) शेषनाग; (तत्व) वहाँ पर; (सोवइ) सोता है; (हरी वि) हरि भी; राजा भी; (जो) जो; (न्नत्थ) वहाँ पर नहीं; (दिन्न-भारो) दिया है भार जिसने; (न) नहीं; (उणाइ) पुनः; (सयालुओ) आलस्य से नष्ट; (न उणा) पुनः नहीं।

अर्थात् विष्णु भगवानं पृथ्वी का सारा भार राजा को सौंपकर निश्चित रूप से शेष नाग पर सोये हुए हैं किन्तु राजा स्वयं पृथ्वी के भार को उठाता हुआ आलस्यरहित हो राज्य कर रहा है।

टिप्पण -- ओप्पिय जत्थप्पिअ ''वापी'' (६३) इति अर्पयतेः आदेरस्य ओस्वम् वा ॥

सुबद्ध सोबद्द । "स्वपाबुच्च" (६४) इति स्विपती आदेरस्य ओत् उच्च ॥

जई सक्को न उण नरो न उणो नारायणो वि सारिच्छो।

जस्स पुणाइ पुणाइ वि भुवनाभय - दाण - लिलअस्स ॥४५॥
अन्वयार्थ—(जइ) यिहः (सक्तो) इन्द्रः (उण) पुनः; (न) नहीं, (नरो)
मनुष्य-अर्जु नः (न) नहीं; (उणो) पुनः; (नारायणो) भगवान विष्णुः (वि)
भीः (सारिच्छो) समानः = सहम (जस्स) जिसकेः (पुणाइ वि) फिर भीः
(भुवणाभय) संसार के प्राणियों को अभय, (दाण) दाण ==देने सेः (लिलअस्स)
मनोहर रूप वाले। अर्थात् सकल भुवन को अभयदान होने से मनोहर ऐसे
राजा के सहश उस समय इन्द्र अर्जु न और नारायण भी न थे।

विष्पण—न उणाइ न उणा । "नात् पुनर्यादाइ वा" (६४) इति भादेरस्स आ आइ इत्यादेशी वा । पक्षे । न उण न उणो । कैवलस्यापि दृश्यते । पुणाइ ॥

रण्णे अरण्ण-साणाउलम्मि लाऊ-लया हरे-रुण्णं। जस्सारि-वहूहि तहा अलाउ-कुल्ला जह कयाओ ॥४६॥ क्षमार्थ (अरण्य साणाउलिम्म) जंगली हिस्स-पशुर्की द्वारा भरे हुए; (रण्णे) जंगल में; (लाउ-लया हरे) तूं बिबयों की वेलाओं से परिपूर्ण घर में —तूं बिडयों की लताओं के मंडप में; (जस्स) जिसकी; (अरि-बहूहि) शत्रु ओं की वसुओं द्वारा; (तहा-) वैसा—मानो; (अलाउ-कुल्ला) तूं बिडयों की लताओं की रक्षा के लिए छोटो-छोटी निद्यां; (जह) जैसे—मानो; (क्याओं) की हों। तूं बिडयों के लता-मण्डप में छुपी हुई राजाओं की शत्रु-पित्नयां अश्रुओं से क्यारियां भर रही थीं।

हिष्यण—रण्णे अरण्ण । लाऊ अलाउ । "वालाब्दरण्ये लुक्" (६६) इति आदेलु क् ॥

उक्खय,संठविअ निवेण जेण वच्छत्यलाओ हरिणो वि । उक्खाया भुय-दण्डे निअम्मि संठाविया लच्छी ॥४७॥

अन्वयार्थ—(उक्साया) उद्धत और उच्छृ खल होने से पहले उसने शत्रु राजाओं को स्वस्थान से उखाड़ा, बाद में भक्तिपरायण—सेवाभावी बनने पर पुन: उन्हें राज्यगद्दी पर, (संठिवअ) संस्थापित किया; ऐसे स्वभाव वाले; (जेण निवेण) राजा कुमारपाल ने; (हरिणो वि) हरि के भी; (वच्छत्य-लाओ); वक्षस्थल से; (लच्छी) लक्ष्मी को; (उक्खाया) उखाड़ा और (नियम्मि) अपने; (भुय-दण्डं) भुज दण्ड पर; (संठाविया) उसे संस्थापित किया।

हिप्पण-- तहा जह। उन्खय उन्खाया। संठविश्र संठाविया। "वाव्य-योत्खातादावदातः" (६०) इति आदेराकारस्य अत वा॥ महाराष्ट्राविदेशागतपुतवसन प्रस्तावः (४८)

अह कह्या वि दिवा-मुह-पत्थावे पत्थवोचिश्चं तस्स ।

अणुरागागय-मरहट्ठमाइ-सूएहिँ इञ पढिअं ॥४८॥

अन्वयार्थ—(अह) अनन्तर; (कह्या वि) किसी समय में;—किसी दिन में (दिवा-मुह-पत्थावे) दिन के प्रारम्भ होने के समय में — अर्थात् प्रातः काल में; (तस्स) उस कुमारपाल राजा के; (पत्थवोचिश्चं) प्रस्ताव के अनुरूप — व्यवसर के अनुरूप; (अणुरागागय) राजा के प्रति अनुराग से आकृषित होकर आये हुए; (मरहट्ठमाइ) महाराष्ट्र आदि देशों के; (सूएहिँ) मंगल-पाठकों द्वारा; (इश्व) ऐसा; (पढिखं) पढ़ा गया।

विष्यण--पत्यावे पत्यको । "पत्र मृद्धे वर्ष" (६=) इति आदेराकारस्य अत् वा । व्यक्ति । अगुरागा ॥

'मरहट्ठ।'"महाराष्ट्रे'' (६६) इति आदेशकारस्य अत्। वक्रादित्बाद् अनुस्वारः । बाहुलकाद् अन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मः॥ सुतोक्ति प्रकारः (४६-७०)

हय-मसल-तम-पसरो सइ बामो पंसुलाण पच्चूसो।
सामय-वय-दिन्नग्घो तं व पयट्टो सया पुन्नो।।४६॥
अन्बयार्थ-(हय) नष्ट कर दिया है; (मसल तम-पसरो) घना-बन्धकार का प्रसार जिसने; ऐसा; तथा (सइ) सबा; (पंसुलाण बामो) व्यक्तिचारियों के प्रतिकूल; (सामय-वय दिक्तग्द्रो) जंगल में उत्पन्न घान्य और
जल द्वारा दिया जाता है अर्घ्यंदान जिसमें; ऐसा; (सया पुन्नो) सदा पुण्यशाली,
(पच्चूसो) प्रात:काल, (पयट्टो) हुआ। (तं व) उसी तरह हे राजन्। आप
अज्ञानरूप अन्धकार का नाश करने वाले हो, व्यभिचारी तथा पापियों के
प्रतिकूल चलने वाले सामज, वज तथा हाथियों का अर्घ्य-उपहार स्वीकार
करने वाले, तथा सदाचार में निरत होने से पवित्र हो।

हिष्पण-मंसल। पंसुला। "मांसादिष्वनुस्वारे" (७०) इति मांस प्रकारेष्वनुस्वारे सित आदेरातोऽन्॥

सामय । "क्यामाके मः" (७१) इति मस्य आत अत् । दिस-कुप्पिसन्त-जस-भर देवय-हरए तुमं स कुप्पासा ।

दिक्खाइरि आ सिक्खायरिएहि सहोव सप्पन्ति ॥५०॥ अन्वयार्थ — (दिस-कुप्पिसन्त-जस मर) सभी दिशाओं में सदाचार के कारण से जिसका यश भार फैल गया है; ऐसा हे राजन् ! (देवय-हरए) देव-घरों में राजमहल में; (सकुप्पासा) कचुको के साथ; (दिक्खाइरिआ) दीक्षा-आचार्य; (सिक्खायरिएहि) शिक्षा आचार्यों के; (सह) साथ; (उवसप्पन्ति) समीप आते हैं। अर्थान् आशीर्वाद देने के लिए समीप आते हैं।

िष्यण सह सया। कुष्पिसं कुष्पासा। 'इः सदादौ वा'' (७२) इति आत इत्वं वा। दिक्खाइरिआ सिक्खायरिएहिं आचार्ये चोऽच्च" (८३) इति चस्य आत इत्वम् अस्वं चै।।

गय-थीण-तिमिर-केसे खल्लीडे नह-सिरम्मि संवुहो।

भूवआ हवन्ति लोआ एंण्डिं सुण्हाल विश्वस्य । भू॥ अन्वधार्थ—(गय) चले गये हैं; (बीजं) को संयन (विशिव्धेकेसे) काले काले केशो के, ऐसे (खल्लीडे) जिनके संस्वाट-विशापन विशेश हो। ग्रमा है ऐसे (नह-सिर्याम) आकाशक्य सिर के (संयुक्त ) ही आने यर; (दो अर्थ हैं— (१) राजा के वृद्ध हो जाने से केसों के सकेद हो जाने पर और (२) अन्यकार नष्ट हो जाने से आकाश के साफ हो जाने पर); (सुण्हाल-जिन्धस्स) वृषभ— बेल के चिह्न वाले भगवान ऋषभदेव स्वामी की; अथवा नन्दी बंल रखने वाले महादेव शिव की; (एपिंह) ऐसे समय में: (मीआ) लोग; (युवआ) स्तुति करने वाले; (हवन्ति) हो आते हैं—स्तुति करने लग जाते हैं।

हिप्पच सीण । खल्लीडे । "ई स्त्यानखन्नाटे" (७४) इति आदेरातः ई ॥

थुवआ । सुण्हाल । "उः सास्नास्तावके" (७४) **इति** आदेरातः उत्कम्।।

गयणे तुहिणोसारिणि तुहिणासारं पडन्तमणन्ता।

उट्ठन्ति बहुओ पुरो अञ्चूणं विषय-गेज्झाण ॥५२॥ अन्वसर्थ—(तुहिणो) वर्ष के कणों की; (सारिण) वर्षावाले; (गयणे) आकाश में; (तुहिणा-सारं) वर्ष के कणों के अंश को; (पडन्तम्) गिरते हुए को; (अगणन्ता) अवगणना उपेझा करते हुए; (विणय-गेज्झाण) विनयपूर्वक अवनत होती हुई—नम्रतापूर्वक झुकती हुई (अञ्जूणं) आर्यजन- श्वसुर उथेष्ठ आदि व्यक्तियों के; (पुरो) आगे; (वहुओं) वधुएँ (उट्ठन्ति) उठती हैं अर्थात् उनकी सेवा में लग जाती हैं।

टिप्पण-तुहिणोसारिणि तुहिणासारं। "ऊद् वासारे" (७६) इति आदेरात् ऊत् वा ॥

अज्जूण। "आर्यायां यंः स्वस्त्राम्" (७७) इति र्यस्य आत ऊः॥ गेज्झाण। "एद् ग्राह्ये" (७८) इति एस्वत्॥

कुट्टिम-चउ-वारेसुं सतिण्हिमिण्हि कुणन्ति रमणीओ । देरागय-पारावय-रावोदिठअ पिअ-परिरम्भं ॥५३॥

अन्ययार्थ (कृट्टिम-च उ-वारेसुं) मणि आदि रत्नों के बने हुए आगन बाले मकानों में; (सित्स्क्स्) अत्यन्त जल्कुक होकरः (इण्डि) इस समय में — प्रातःकाल में; (देरागय) दरवाजों पर आये हुए; (पारावय) कबूतर आदि के; (राव-उद्दिश) सन्दों को सुनकर जागृत; (पिअ) अपने पति का; (प्रिरिरम्भ) आस्तिग्रत; (रमणीयो) रमणियां-पत्नियां; (कुणन्ति) करती हैं।

क्रिपन देरा। 'ढारे ता'' (७६) इति आत एस्य ना । यस नारे ॥ बुआरे। दारं इति प्रयोगद्वयम् अनुक्तमपि संयम् ॥ पारेवय-मणिएहिं तेत्तिअमेत्तं रमेसु वेसाओ । तेत्तियमस्तं मग्गन्ति चलिअ-मेत्ते भुअङ्गम्मि ॥५४॥

अन्ययार्थ—(पारेवय-मणिएहिं) कबूतरों द्वारा कूजित मीठें स्वरों द्वारा (अन्य अर्थ में—र्रात क्रिया के समय में उत्पन्न व्वित द्वारा), (वेसाओ) वेश्याएँ (तेत्तिअमेरां) उतनी देर तक ही; (रमेसु) रमण क्रिया करती रहीं; (मुअं-गम्मि) सर्प के; (अन्य अर्थ में—जार पुरुष के); (चिलअ-मेत्ते) चलने की तैयारी की और; (तेत्तिअमरां) उतनी देर तक ही; (मग्गन्ति) दुँक्ती हैं—

हिप्पण-पारावय । पारेवय । "पारापते रो वा" (६०) इति रस्य आत एत्वं वा ॥

तेत्तिअमेत्तं तेत्तिअमत्तं। "मात्रटि वा" (८१) इति आत एत्वं वा। बाहुलकात् स्वचिन्मात्रशब्देषि । चलिअ-मेत्ते ।

अद्-नहङ्काण पियाण अल्ल-आलावयाण विलयाओ। उल्लन्ति अङ्कमंसुअ-ओल्लीहि ओल्ल-नवखङ्का ॥५५॥

अन्ययार्थ — (अद्द-तहङ्काण) जिन्होंने; (अपनी-अपनी पित्नयों के अंगो-पांग पर) अभी-अभी नखों के घाव किये हैं ऐसे; (पियाण) पितयों के; (अल्ल) स्नेह-मिश्रित; (आलावयाण) आलाप-संलाप करने वाले अपने पितयों के; (अङ्क्रम्) गोद में बैठी हुई होने से गोद को; (ओल्ल) तत्काल में किये हुए अत-एव ताजा-अथवा आद्र (नक्खङ्का) नख के घाववाली; (विलयाओ) विनिताएं (असुअ-ओल्लीहिं) आंसुओं की घाराओं से; (उल्लिन्त) भिगोती हैं; सम्पूर्ण रात्रि तक जानन्दोपभोग करके अब वियोग समय को देखकर दृ:ख से रोती हैं।

दिण्पण — उल्लन्ति ओल्ल । "उदोद्वाद्र" (६२) इति आदेरातः उत् ओच्च वा पक्षे अह । अल्ल ।

बोलीहि। "ओदाल्यां पङ्कत्ती" (८३) इति बात बोत्त्वम् ॥

निअ-ठाण-मीलणं पिविखळण चिन्ता-परा मिउल्लावा ।

नीलुप्पल-पेण्डे पिण्डिकण भसला रुअन्ति व्य ॥५६॥

अन्वयार्थ—(नीलुप्पल-पेण्डे) नील कमल के कोशों को=प्रातःकाल होने से कमल के संकृषित हो जाने की स्थिति को; (पिक्सिक्प) देख करके; (असला) भ्रमर आदि (पिष्डिकंप) कमल कोश में स्थल संकोष के कारण से सरक सरककर पास-पास में मिलकर (क्सन्ति) स्थल करते हैं—मूं आरब हरते हैं (क्व) मानी इसी तरह से; (निज क्रण-मिलन) जपने मिलन स्वान को — दिन निकल जाने के कारण एकान्तता का जमान हो जाने के कारण से चिन्ता परा) चिन्ता करने लगे हैं; (मिजल्लावा) धीरे-धीरे सूक्ष्म और अस्पष्ट बात-चीत करने लगे हैं।

विष्यक्ष—मिउल्लाबा। "ह्रस्यः संयोगे" इति ययावर्धनं ह्रस्यः ॥ पेण्डे पिण्डिकण । "इत एडा" इति आदेरिकारस्य एत् या। स्थानिका। चिन्ता।

किंसुअ कुसुमायम्बो केंसुअ-दल-सामलं वियग-मेरं।
दलिकण अन्धयारं दंसइ पुहवीइ पहमरुणो ॥५७॥
अन्ध्यार्च—(किंसुअ-कुसुम-आयम्बो) किंशुक—वृक्ष विशेष ढाक के कूल
के समान लाल सुर्खे; बारक्त (अरुणो) सूर्ये; (केंसुल-दल-सामलं) ढांक के पत्तों
के समान नीला; (विगय-मेरं) सर्वेत्र व्याप्त; (बन्धयारं) अन्धकार को;
(दलिकण) नष्ट करके; (पुहवीइ) पृथ्वी के; (पहम्) पथ को; (धंसद्र)
बतलाता है।

हिप्पण-किंसुब केंसुब। "किंजुके वा" (८६) इति वादेरितः एक्व वा।

मेर ।"मिरायाम्" (=७) इति इत एत्वस् ।।

काउं महाविलं अतम-सूसयं कय-पडंसुए सूरे।
लक्ख-हलद्द-बहेडय-रत्त व्य करा विअम्भन्ति ।।६८॥
अन्वयार्थ-(महाविलं) पर्वत की महन से महन कन्दरा को भी;
(अतम-सूसयं) अन्वकार रूप चूहे से रहित; (काउं) करने के लिए, (कय-पडं-सुए) ग्रहण की है प्रतिक्षा जिसने; ऐसा (सूरे) सूर्य; (लक्ख-हलह-बहेडय-रत्त) साख, हल्दी, बहेडा आदि के समान लाल; (क्य) समान; (करा) किरणें; (विजं-भन्ति) ऊँच-नीची चारों ओर फैसती हैं।

विरइअ-हलिह-कन्दाम दीवओ नव हिलिद्दि रता करो ।
अहिलिद्दा-राओ कामउ व्य पुट्यं भग्नइ सूरो ॥१८६॥
अन्यकार्य (विरइअ) रचना की है; (हलही-कंदाम दीवओ) हल्दी-कंद के समान दीपक की जिसने; ऐसा (नव हिलिह-रता-करो) नई हल्दी के समान रक्त किरजवाला; (सूरो) सूर्य; (बहिलहा-राओ) प्रगाढ़ रनेह्वाले; (कामउ व्य) कामी पुरुष के समान; (पुट्य) पूर्व दिशा की; (भजह) जाता है—उदय होता है। यहां कवि ने सूर्य को कामपति की उपमा दी है और पूर्व दिशा की कान्ता के रूप में कल्पना की है।

टिप्पण-पृह्वीइ। पह। मूसयं। पडंसुएं। हलद्। हलद्। बहेडय। "पथि पृथिवी" इत्यादिना (८८) आदेरितः अकारः। हरिद्वासा विकल्पः इत्यन्ये। हसिही। बहलिहा।

फिक्कड्गुवं व निवड६ पिक्किड्गुब-बूसरो ससी एस ।

सिढिल-करो सिढलङ्को तित्तिर मइल-प्फुड कलंको ॥६०॥

अन्वयार्थ—(सिटिल-करों) मन्द निरणवाला; (संदिलगों) विधिल अंग वाला—मंद्र निव वाला; (तितिरि) लावक-तीतर पक्षी के समान; (मइल) मिलन; (प्कुट-कलंकों) स्पष्ट कलंकवाला; (पिनिक क्रु अ-धूसरों) प्रके हुए "इंगुक्फल के समान श्याम-धूएँ जैसा, (एस) यह (ससी) चन्द्रमा, (पिनकंगुओं) पके हुए अंगुद्र के; (व) समान; (निवडह) गिरता है—अस्ताचल की ओर जा रहा है।

टिप्पण-पिक्कङ्गुअं पिक्किङ्गुअ । सिढिल सिढल । "शिथिलेङ्गुदे वा" (६६) इति आदेरितः अद् वा । तिस्तिर । "तिस्तिरौ रः" (६०) इति रस्य इतः अत् ।

इअ आसंसन्ति नि-सीह सिहदत्ताइणो दिआ तुज्झ ।

वीसं तीसं कप्पे जयसु दुजीहारि-नीसङ्क ॥६१॥ अन्वयार्थ-(नि-सीह) हे नृसिह ! (सिहदत्ताइणो) सिहदत्त आदि; (दिआ) दिज-बाह्मण; (तुज्झ) आपको; (इअ) इस प्रकार; (आससन्ति) आशी-वाद देते हैं; (दुजीहअरि) दो जिह्वा—सर्प के शत्रु गरुड़ के समान (नीसक) निर्भय ऐसे आप; (वीसं) बीस; (तीसं) तीस; (कप्पे) कल्पों तक; (जयसु) जयशील रहें—जीवित रहें।

टिप्पण-इअ। "इती तो वाक्यादी" (६१) इति इतितस्म इतः अत्।।

निसीह । वीसं । तीसं । जीहा । "ई बिह्ना" इत्यादिना (६२) जिह्ना-दिषु इकारस्य तिना ई: । बाहुलकात् क्वचिन्न । सिहदत्त ॥

नीसङ्क। "लु कि निरः" (६३) इति र लोपे इत ई: ॥

अदुइअ-रवि-भा-विइए गयणे जह पाइयस्मि दो वयणे। कत्य वि नरिय समो अहि-निवास लोअस्मि व गुमन्तो ॥६२॥ अन्वयार्थ—(अदुइअ) अद्वितीय अनुपम; (रिव मा) सूर्य की कान्ति; (विद्या) चूसरा क्रिकार जैसे बहितीय प्रसा होते के कारण से; (स्याण) वाकाश में; (त्रमा) वाकाश में; (त्रमा) वाकाश है (क्रिया क्रिकार हर कर; (विहि-निवास-नोबीम्म) शेष ताम के निवास स्थान—पाताल लोक में चला गया है; (जह) जैसें; (पाइ-यम्मि) प्राकृत में (दो वयणं) दो वचन नहीं है वैसे ही हे राजन ! आप जैसें सूर्य के समान अन्य राजा रूप सूर्य नहीं है।

हिष्पण-दुजीहा। णुमन्नी। "द्विन्योरुत्" (१४) इति द्विनि शब्दयोः इत उत्। बाहुलकान् क्वचिद् या। अदुइत्र । विद्या। क्वचिन्न। दिजा।

निवास । ओत्वम । दोवयणम् ।

जरढोच्छु रई चन्दो निस-पिअ-पावासुओ व्य नो सहइ।

सच्च-जहुद्ठिल सूरे भू-सग्ग-दुहाइअ-करोहे ॥६३॥ अन्वयार्थ—(सच्च-जहुद्ठिल) हे सत्य युधिष्ठिर ! (भू-सग्ग) पृथ्वी और स्वर्ग में, (दुहाइअ) दो विभागों में विभक्त किया गया है; (करोहे) किरणों का समूह जिसका; ऐसा सूर्य जब तपता हो तब; (जरडोच्ड्र) पके हुए इक्षु —साठे के समान; (हई) कान्ति वाला; (चन्द्रो) चन्द्रमा; (निस-श्रिब-पाबासुओ व्व) रात्रि रूपी प्रिया का विरही के समान; (नो सहइ) शोगा नहीं दे रहू है। अर्थान् सूर्योदय के कारण चन्द्र फीका लगता है।

टिप्पण-जरहोच्छु। पावासुओ। "प्रवासी क्षी" (६४) इति आदेरित

उत्मम् ॥

धम्मे जहिद्ठिला दोहाइअ-पवहा दुहा वि मल-पटलं।

ओज्झर-निज्झरिणीसुं ण्हाऊण खिवन्ति बम्हाणा ॥६८॥ अस्वयार्थ-(धम्मे जहिट्ठिला) धर्म में युविष्ठिरः (दोहाइक) मध्य में प्रवेश करने से विभाजित किया हैं (पवहा) प्रवाहः जिन्होंने ऐसे (बम्हाण) बाह्मणः (ओज्झर-निज्झरणीबुं), नदी-नाजा-झरना आदि में (ण्हाऊण) स्नान करकः (दुहा वि) दोनों ही प्रकार के—बाह्म और आम्यन्तरः (मल-पटलं) मेल के समूह को, (ख्निवन्ति) दूर करते हैं।

हिस्पेन — जहुँद्ठिल अहिंद्ठिल । "युधिष्ठरे वा" इति बादेरित

उत्त्वस् ॥

दुहाइस बोहाइस । "सोक्रम दिधाकुगः" (६५) इति (इतः सोल्सम् उत्तं च । स्वक्ति क्रिमलस्यापि । दुहा । योज्यार निज्यार ।" "वा निर्धारे ना" (६८) इति नेन सह इत सोल्यं वा ॥ ह्य-कम्हार-हरडई चिक्किण-तिमिरस्स गहिय-पाणीया । पाणिय-तडिम विष्पा अज्जुण्ण-सूरस्स देन्तग्वं ॥२५॥ अन्ववार्थ-(ह्य) नष्ट कर दिया है; (कम्हार) काश्मीर की; (हर-इद) हरड के समान; (चिक्किण) प्रगाढ़; (तिमिरस्स) अन्वकार को जिसने; ऐसे (अजुण्ण-सूरस्स) नवोदित सूर्य के लिए; (गहिय-पाणीया) हाथों में ग्रहण किये हुए है पानी को; ऐसे (विष्पा) ब्राह्मण, (पाणिय तडिम्म) झरना-नदी-आदि के तट पर (देन्तग्वं) जलांजिल देते हैं।

टिप्पण-हरडई "हरितक्याम् ईतोऽन्" (६६) इति आदेरीतः अत्॥ कम्हार । "आत् कश्मीरे" (१००) इति ईत आत्॥ पाणिअ। "पानी-यदिष्वित्" (१०१) इति ईत इत्॥ क्वचिद् वा। पाणीय ॥

जिण्ण-तमं मल-हीणा अहूण-तेअं विहिण-अन्त-पहं। अविहूणं तूह-दिआ थुणन्ति तित्थे रविं तंव।।६६।।

अन्वयार्थ - (जिण्ण-तमं) नष्ट कर दिया है अन्धकार की जिसने; (सूर्य के पक्ष में) (राजा ने पक्ष में—अज्ञान रूप अन्वकार) (अहूण-तेजं) जिसका तेज हीन नहीं है; उम्र तेज वाला; (विहीण अन्न-पहं) अन्याय के पथ को जिसने नष्ट कर दिया है; (अविहूणं) और जो सब राजाओं में उच्च; है अथवा पूर्वांचल पर्वत के शिखर पर स्थित—अतएब उच्च; (रिवं) सूर्य की अथवा राजा की (तंव) तुम्हारे ही समान; (तिल्थे) तीर्थ स्थानों पर; (मल-हीणा) स्नान किये हुए; (तूह-दिया) तीर्थ स्थानों पर रहे हुए बाह्मण; (थुवन्ति) स्तुति करते हैं।

हिप्पण-अजुण्ण । "उज्जीणें" (१०२) इति ईत उन् । क्विन्त । जिण्ण ॥

हीण अहूण। विहाण अविहूणं। "ऊ हीन विहीने वा" (१०३) इति ईत ऊत्वं वा॥

त्ह । "तीर्थे है" (१०४) इति ईत ऊ: ॥ हे इति किय । तित्ये ॥
पेउसासण-सामिय-दिस-आमेलेः रिविम्मि उअ तारा ।
केरिस-एरिसिआओ बहेडयाभाओ नह-पेढे ॥६७॥
अन्वयार्थ-(पेउसासण) अमृत ही है भोजन जिनका; ऐसे दैवताओं
के (सामिय) स्वामी-इन्द्र की; (दिस) दिसा-अर्थात् पूर्व दिसा पर;

(आसेत) जिसने अपना पूरा अधिकार जमा लिया है; ऐसे (रिकिम्स) सूर्य के उदय हो जाने पर; (बहु-पेड़े) आकाश रूपी पीठ पर; (बहुदयामाओ) बहेदा के फल के समान फीकी आभा—कान्ति वाले इन (तारा) ताराओं को देखी; (केरिस-एरिसिबाओ) ऐसे कैसे हो गये हैं ?

हिष्यण-पेऊसा। बामेले। केरिस। एरिसिमामी। बहेडया। "एर् पीयूव" (१०४) इत्यादिना एषु ईत एर्चम्।।

चत्तूण नेड-पीढं नीड-घरा मङ्ग्लिका मही-मङ्ह । विद्दाय-निद्दमुङ्डन्ति घरोवरिँ स्वक्त-अवरिँ च ॥६८॥

अन्वयार्च—(मही-मउड) हे पृथ्वी-मुकुट; (मउलिका) रात्रि में एक ही स्थान पर रहे हुए; (नीड-घरा) घोंसले में रहने वाले पक्षी-वृन्द; (नैड-पीड) अपने-अपने घोसले को; (चल्ण) छोड़कर; (विद्याय निह्') नींद को छोड़कर के; (घरोवरि) घरों के ऊपर (च) और (क्क्स-अवरि) बृक्षों के ऊपर; (उडडन्ति) उड़ रहे हैं।

हिष्पण-पेढे। पीढं। नेड नीड। "नीडपीठे वा" (१०६) इति ईत एत्वम्।।

मङ्गलिया । मङ्ग । "उतो मुकुलादिष्वत्" (१०७) इति एषु आदेख्तः अत्त्वम् ॥ क्वचिद् आत्त्वम्पि । विद्याय ॥

घरोवरि अवरि । 'वो परौ" (१०८) इति उतः अत् वा ॥ गरुआ वि गुरुअ-भिउडीहि वार-वालेहि पडिस्रलिज्जन्ता ।

बहु-पोरिसा वि पुरिसा निरुद्ध-छीआ इहं एन्ति।।६६॥

अन्वयार्थ—(गुरुज-भिजडीहिं) भारी भ्रुकुंटि वाले; (वार-वालेहि) द्वारपालों के द्वारा; (पडिखलिज्जन्ता) रोके जाते हुए भी; (वि) भी; (गरुजा) महान्; (बहु-पोरिसा) महान् पराक्रम वाले; (वि) भी (पुरिसा) पुरुष; (निरुद्ध-खीया) अपशकुन को टालने की हिन्द से छींक को रोकते हुए; (इहं) हे राजन् ! आप के पास; (एन्ति) आते हैं।

हिष्यश्र— मरुक्षा गुरुक्ष । "गुरौ के बा" (१०६) इति स्वाधिके के बादेस्ता अत् का ॥ भिउडीहिँ । "इभ्रू कुटौ" (११०) इति आदेस्तः इ:।।

वोरिका । पुरिसा । "पुरुषे रो:" (११५) इति रोस्त इत्यम् ॥ "क्षीमा । "ई सुते" (११२) इति वादेक्त ई ॥ मुसल-घर-बाहु-मूसल रइ-सूहव-सुह्य सुज्ज्ञ मुह-कमलं। दट्ठुं असुब-नयणा पुणो पुणो अससन्ति निवा॥७०॥

अन्वयार्थ — (मुसल-धर-बाहु-मूसल) मुसल धारण करने काले के समान विशाल बाहुरूप मूसलवाले हे राजन्!; (रह सूहव-सुहय) रित के पति कामदेव के समान सभी पुरुषों के लिये प्रिय ऐसे हे राजन्!; (तुज्झ) बापके; (मुह-कमलं) मुख रूपी कमल को; (वङ्कुं) देखकर के; (ऊसुक-नयणा) उत्सुक बाँखवाले होते हुए; (पुणो-पुणो) बार-बारः (निवा) राजा; (ऊससन्ति) पुलक्ति अंगबासे होते हैं।

टिपाय-मुसल मूसल। सुहव सूहय। "उत् सुभगः।" इत्यादिना (११३) आदेश्त उत् बाना

राज्ञः शक्नोत्थानम् (७१)

(बोट्ठिओ) उठा ।

अणडच्छन्नोच्छाहों रिज-दूसहों दूसह-प्पयावेण।
वोक्कन्त-निद्-पसरों अह राया ओट्ठिओ सयणा ॥७१॥
अन्वयार्च—(अणडच्छन्नोच्छाहो) अखण्डित उत्साह वाला. (दूसह-प्यावेण) दुःसह प्रताप—उग्रतेज के कारण सेः (रिज-दुसहो) शत्रुओं के लिए असहाः (वोक्कन्त निद्द पसरो) निद्रा के प्रसार का जिसने परित्याग कर दिया है याने त्यक्त निद्रावाला. (राया) राजा कुमारपालः (अह) उपरोक्त रीति से मगल-पाठ की घ्वनि कान में पड़ने परः (सयणा) श्रीया से.

टिप्पष — ऊसुअ । अससन्ति । "अनुत्साहोत्सन्नेत्सच्छे" (११४) इति आदेश्त ऊत् ॥ अनुत्साहोत्सन्त इति किम् । उच्छन्नोच्छाहो ॥

दुसहो दूसह।"लुंकि दुरो वा" (इति रलोपे उत उत् वा ॥

बोक्कन्स । ओद्ठिओ । "ओत् संयोगे" (११६) इति संयोगे परे आदेख्स ओत्वम् ।

राज्ञः प्रातस्त्यं कृत्यम् (७२-७३) —

कोऊहल कुसलेहि कुऊहलत्थेसु कोउहत्ली वि.। सण्हाण वि सुण्ह्यरं परमञ्जल श्रुणियः सञ्बण्युं ॥७२॥ अन्ययार्थ—(कोउहल-कुसलेहि) कुत्हल करने में बुखल पुरुषों दारा कुत्हलता करने पर, (कुऊहलत्थेसु) कुत्हलतापूर्ण बस्तुओं में; (कोउहल्ली वि) कुत्हसता प्रकट करता हुवा की; (सम्बाग कि: सुक्तक) स्वका से भी: सुक्ततर ऐसे; (यहमण्यं) परमात्मा; (सन्दाण्युः) सर्वज्ञ प्रमु, की; (शुण्यं) स्तुति करके।

अमलोग्नीढ-दुअल्लो उञ्जूढ-दूऊल-दण्डि-दिन्न-करो । सो अत्थाणि पत्तो दुगुल्ल-उल्लोब-सोहिल्लं ॥७३॥

अभ्ययार्थ (अमल-उक्वीड-दुअल्लो) स्वच्छ पहिना है कपड़ा जिसने; (उक्वूड-दुऊल-इण्डि) स्वच्छ कपड़े पहिने हुए दंदी के द्वारा, (दिन्नकरो) पहुंचाई गई है हाथ फैलाकर सहायता जिसको ऐसा; राजा (दुगुल्ल-उल्लोझ-सोहिल्ल) कपड़ों की अंष्ट्रता के कारण से शोभाययान; ऐसे (बल्याण) सभा स्थान को; (सो) वह राजा; (पत्तो) पहुंचा।

टिप्पण—कोऊहल कुऊहल कोउह्ल्जी । "कुतुहले वा ह्रस्वश्रम" (११७) इति उत ओत् वा तत्सिम्नयोगे ह्रस्वश्य वा ॥

सण्हाण । सुण्ह । "बद्दतः सूक्ष्में वा" (११८) इति े ऊतः अत् वा । आर्षे सुहुमेति ज्ञेयम् ॥

दुअल्लो दुऊल । "दुक्तले वा लहनः द्विः" (११८) इति स्कारस्य अत्वं वा तित्सिन्नियोगे च लस्य द्विः (आर्षे) दुगुल्ल ॥ अमलोव्वीढ उथ्वूष्ठ । "ईवाँद्व यूढे" (१२०) इति ऊत ईत्वं वा ॥

राज्ञोग्रे अन्यनुपस्थितः (७४)

तस्स भुमयाइ वसगा अवाउला पेसणिक्क-हणुमन्ता । बाल कण्डु अमाण-भुआ पुरो निविद्ठा निवा निमरा ॥७४॥

अन्वयार्थ—(तस्स) उस राजा के; (भुमयाइ) भ्रूक्षेप मात्र से ही— इशारा करते ही; (वसगा) समस्त कार्य करने वाले; (अवाउला) अवातूल— बहुस नहीं करने वाले—आदिष्ट कार्य के करने वाले; (पेसणिक्क-हणुमन्ता) आज्ञा पालने में अद्वितीय हुनुमान के समान (वलकंडू अमाण) बल-वीर्य के कारण से स्फूर्तिशील हो रही हैं; (भुआ) भुजाएँ जिनकी; ऐसे (निमरा) विनयशील (निवा) राजागण; (पुरो) कुमारपाल के आगे; (निविट्ठा) बैठ गये।

विषय - मुसमाहः ववाबवाः। ह्युमद्धाः । कण्डुजमामः। "उ भ्रूहत्तमत्कण्डूय-वात्त्वे" (१२१) इत्यादिना ऊतः उत्तक्षः। राजः पानवं बामरवारिवारयुवतिस्वितः (७४-७८)--

पासिम्म ठिका तस्स य महूब-गोरीओ महुब-महुर-गिरा। वज्जन्त - कणय-नूडर मणि-नेडर वहर - निउराओ ॥७४॥

बन्ध्यार्थ—(तस्स) उस राजा के; (य) और; (महूअ-गोरीओ) मधूक के पुष्पों के समान गौरवर्णवाली; (महुअ) महुए के फूल के समान; (महुर) मधुरं: (गिरा) वाणीवाली ललनाएँ; (वज्जन्त) ध्वनि करते हुए; (कणय) सोने के; (नूडर) नूपुरवाली; (मिण) मिण-माणिक्य से निर्मित (नेडर) नूपुरवाली; (वहर-निडराओ) हीरक मिणयों से निर्मित नूपुरवाली; (पासिम्म) पार्श्व में आजू बाजू में; (ठिया) बैठगई।

कोहण्डि-कुसुम-मउवीओ काम-तोणीर-थोर-कबरीओ । निम्मोल्लङ्गय-मण्डिअ-कोप्परया गहिअ-तंबोला ॥७६॥

बन्दवार्थ—(कोहण्डि) कुष्माडी-कोहँड के; (कुसुम) फूल के समान; (मजवीओ) कोमल अंगवाली; (काम) कामदेव के; (तोणीर) बाण रखने का तूणीर—माता ही हो ऐसी; (थोर-कबरीओ) स्थूल और घणी वेणी—चोटी वाली; (निम्मोल्लक्स्य) अमूल्य-बहुमूल्य भुजवंधों से; (मंडिय) सुशोभित हैं; (कोप्परया) भुजा का मध्यमाग जिनका, ऐसी (गहिय तंबोला) हाथ में ग्रहण किये हुए पान-तंबोल जिनके ऐसी ललनाएँ—

विब्मम-गलोइ-मेघा रमभा-थोणा-निहोरु-थूणाओ । तोणीहविअ सयं चिअ रइ-वइणो तूण-छड्डवणा ॥७७॥

अन्त्रयार्थं—(विकास) विश्वम—नेत्रकटाक्ष रूप विलासिता ही है; (गलोइ मेघा) एक प्रकार की गुड़वेल (अमृता) कड़वी लता विशेष जिनके पास अर्थात् बढ़ते हुए विलासिता रूप मेघ जैसी-विलासिता से सम्पन्ना ऐसी ललनाएँ; (रम्या-थोणा-निह-उरु-थूणाओ) कदलीवृक्ष के स्तंभ के समान मनोहर जंघारूप स्तंभ जिनके; ऐसी (तोणीहविक्ष) कामदेव के तीरों के रखने के स्थानरूप-तूणीर बनकर; (रइ-बइप्पे) रित-पित के-कामदेव के; (जिंअ) निश्चय करके, (सर्य) स्वयं ही; (तूण-छड्डवणा) तूणीर छुड़ा देने वाली; (कामदेव को अब तीर रखने के साधन रूप तूणीर की आवश्यकता नहीं होगी; क्योंकि इन ललनाओं की जांधे ही तूणीर का काम दे देंगी इस अर्थ में यह शब्द है) ऐसी ललनाएँ थीं। सरउग्यय-मय-लञ्चण-सरिच्छ-वयणाओ बार-जुबइको ।

चामर-दप्पण-हत्या वकास-कन्ती किसङ्गीको ॥७६॥

अन्त्रयार्थे—(सरस्वगय) शरद ऋतु में उदय होने वाले (मय लञ्चण)
मृगलंखण वाला याने चंद्रमाः इसके (सरिच्छ) समानः (वयणाओ) वदनवाली
मुखवाली (वायर) चँवर (दप्पण) और दर्पण (हत्था) हाथ में लिये हुई (अकास-कन्ती) विस्तृत सुन्दर कान्तिवाली (किसंगीओ) कृशाङ्ग शरीरवाली (वार-जुवईओ) वार—युवितयाँ वेश्याएँ, कुमारपाल के पार्श्व में बैठी हुई थीं।

उपरोक्त चार गाथाओं में महाराजा कुमारपाल के परिपाद्य में बैठने वाली वेश्याओं का वर्णन है।

विष्यण—महूअ महुअ। ''मधूके वा'' (१२२) इति उत् वा। नेउर निजराओ। ,'इदेतौ त्रपुरे वा'' (१२३) इति उत्त इत् एत् वा। पक्षे। त्रुजर।।

कोहण्डि। तोणीर। थोर । निम्मील्ल । कोप्परमा। तम्बोला। गलोइ।" ओत् कृष्माडी-तूणीर-कपूर-स्थूल-ताम्बूल-गुडूची-मूल्ये" (१२४) षु ऊत ओद् भवति।।

थोणा थूणा। तोणी तूण । "स्थूणातूणे वा" । (१२५) अनयोरूत ओत्वं वा भवति । मय । "ऋतोत्" (१२६) आदेर्ऋ कारस्य अत्वं भवति ॥ राजानं प्रति द्विजाशोर्वादः (७६-८०)

मत्तेभ-मजअ-गमणे तस्सि माजक्क-आसणासीणे। माजक्के अमजत्ते वि सुइ-गिराणं फुड-गिरेहि॥७६॥ आसंसिअं दिएहिं किवालु-हिअओ हवेहि महि-वट्ठे। तुह पिट्ठ-चरा देवा हवन्तु नागा वि पट्ट-चरा॥८०॥

[युग्मम्]

अन्वयार्थ —(मत्ते म) मदोन्मत्त हाथी के समान; (मजन) मृहुगति से; (गयणे) चलने पर और (माजनक) कोमल; (आसण-आसीणे) वासन पर बैठ जाने पर (तस्सि) राजा सुमारपास के; आसन पर मृद्रु गति से चलकर बैठ जाने पर, (सुइ-गिराणे) वेदबाणी के समान; (माजनके) मृद्रु स्वर से और;

#### ३० | कृषारपालवरितम्

अमजले (अभृदु स्वर से) अर्थात् ह्मस्य-दीर्घ-प्लुत-कोमल-कठोर आदि विविध रीति से ध्वनिम्नास्त्र के अनुसार उच्चारण करते हुए; (फुड-गिरेहिं) स्पष्ट वाणी द्वारा—

(दिएहिं) द्विजों से; (आसंसिअं) आशीर्वाद दिया गया कि—" (हे किवालु-हिअशे) हे इपालु हृदय ! (महि-वट्ठे) पृथ्वी पृष्ठ पर; (हंबेहि):तुम रहो (देवा) देवतागण, (तुह) आपके, (पिट्ठ-चरा) पीछे-पीछे चलनेवाले रहें—अर्थात् पृष्ठ-पोषक और विष्न-निवारक रहे; (नागा वि) नाग जाति के देवता भी, (पट्ठ-चरा) पृष्ठ-पोषक-विष्न-विष्नितवारक अनुयायी; (हवन्तु) होवे।।=०।।

टिप्पण-- अकास किसङ्गीओ । मउस माउक्क । माउक्के समउत्ते ।'' आत्कृशा-मृदुक-पृदुत्वे वा'' (१२७) एषु आदेऋ'त आद् वा भवति ।

किवालु । हिअओ । "इत् कृपादी" (१२८) इति आदेः ऋतु इत्वम् ॥

पिट्ठ-पट्ठ । पृष्ठे ''वानुत्तरपदे'' (१२६) इति ऋत इत् वा । अनुत्तरपदे इति किम् । महि-वट्ठ ।।

## राम्नस्तिलकधारणम् [८१]

अह खग्गि-सिंग-पत्ते मसिणे मसणेण चन्दणेण गहे । अच्चिअ राय-मयङ्को अकासि तिलयं मियङ्क-निहं ॥ ६ १॥ ।।

अन्वयार्थ - (अह) अय - इसके बाद; (खिग्ग) गेंडा के (सिंग) सीघ से बने हुए; (मिसणे) मुलायम); (पत्ते) पात्र में तथा; (मसणेण) घीसे हुए; (चन्दणेण) चन्दन से; (गहे) प्रहों की, (अच्चिय) पूजा करके, (रायमयंको) राजाओं ने चन्द्रमा के समान कुमारपाल को; (मिअंक-निहं) चन्द्रमा के समान गोल आकृतिवाला; (तिलयं) तिलक; (आकासि) किया गया।

## धृष्टाधृष्टलोक विक्रप्ति निशमनम् (८२)

मिच्चु-अवमच्चु-हरणे दिजे विसज्जिञ्ज निसामिञ्जा तेण । रिउ-सङ्ग भञ्जणेणं धिट्डाधट्ठाण विन्नत्ती ॥५२॥

अन्वयार्थ — (मिज्जु) मृत्यु (अवमञ्जु) अपमृत्यु अपमृत्यु — अकालमृत्यु; (हरणे) हरण करने वाले; (दिजे) ब्राह्मणों को; (विसज्जिअ) पुरस्कार आदि द्वारा सन्मान करते हुए प्रस्थान कराकर; (रिज-संग-संज्ञणेण) अञ्जुओं

के उस्कर्ष की नष्ट करने वाले राजा कुमारपाल" नै; (विद्रुष्ट) प्रस्टर्नुष्ट; (अबट्छाण) अवृष्ट-सरल पुरुषो कों; (विन्नत्ती) प्रार्थना-अर्जी; (निसामिका) श्रवण की।

टिप्पच-सिङ्क सङ्घ। मसिणे मसणेण । मिय्ड्रो, मिअड्रा मिच्च् मचन् । घिट्ठाघट्ठाण ।" मसृण मृगा क्रूमृत्यु क्रुष्टे वा (इति एष् ऋते इत्वा।

तिथि भवणम् [६३]

पुह्वीस-उउ-वसन्तो निवृत्त-तिलय-वखणो कलि-निअत्तो । सिहि सोउं ॥=३॥ पयट्टो वन्दारय-बुन्दारय-समो अन्यवार्ध - (निव्तः) समाप्त कर दिया है; (तिलय) तिलक; (मंत्रों से मंत्रित विशेषता वाला एक छत्सव विशेष); (क्लग) क्षण-अवसर-उत्सव जिसने ऐसा; तथा (कलिनिअसी) सचराचर प्राणियों को अभवदान देने से दूर कर दिया है कलियुग-(कलिकाल को) जिसने ऐसा; (वन्दारय) देवताओं के (वुन्दारय)इन्द्र; के (देवताओं का भी देवता अतएव इन्द्र); (समी) समान (पुहवीस) पृथ्वी पर प्रफुल्लता प्रसारित करने के कारण से पृथ्वी का स्वामी; (उउ) ऋतुराज (वसन्तो) वसन्त की; (तिहिं) तिथि की (विशेषताओं को) (सोउं) सुनने के लिए (पबट्टो) प्रवृत्त हुआ।

**टिप्पण** – उउ उहत्वादी (१३१) इति आदेर्ऋत: उत् ॥

निअत्तो । निवृत्त । बन्दारय वुन्दारय ।" निवृत्ताबुन्दारके वा" (१३२) इति ऋत उत्वं (वा) ॥

राजो मालुगृहगमनम् [८४]

निव-उसहो दिय वसहे पिउ-कम-माउ-हर-आगए तत्तो। तिष्पऊणं दाणेण संपत्ती माइ-हरयम्मि ॥८४॥ प्रवासकार्य ---(तराते) सिथि अधना करने के परनात् (पिउ कम) पित्-वंश से, (माउहर) मातृवंश से (आगए) आये हुए (दिय-वसहे) द्विजन्ने की को (दाणेण) दान से (तिप्पिक्रण) तृप्त कर-सन्तुष्ट करके (निव उसहो) नृप-वृषभ-श्रेष्ठ राजा कुमारपाल (माइहरयम्म) माता के घर में (संपत्ती) पहुंचा ।

द्भिष्ण- उसहीं वसहे। "वृषमे वा वा" (१२३) इति वेन सह ऋत

ं पिउन्सम । माउन्हरेर । अगीमान्त्यस्य" (१३४) (इति) गौजपर्यस्य योन्स्य ऋत् तस्य उत्।

#### मातुषां रत्नावि समर्पणम् [८४]

माईण अमोसासीसयाण राया अमूस-परिवारो ।

अमूसा वाई-वुट्ठो धण - वुट्ठी रयण-विद्ठिहिं ॥ ६॥ अमूसा वाई-वुट्ठो धण - वुट्ठी रयण-विद्ठिहिं ॥ ६॥ अन्वयार्थ — (अमूस-परिवारो) जिसके परिवार में कोई भी झूठ नहीं बोलता है; ऐसा (अमूसावाई) जो स्वयं भी कभी झूठ नहीं बोलता है; (अमोसा सीसयाण) जिनके आशीर्वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं ऐसी, (माईण) माताओं के लिए (धन-वुट्ठी) धन की वृष्टि; (रयण-विट्ठीहि) रत्नों की वृष्टि से (राया) राजा ने (वुट्ठो) वृष्टि की। अर्थात् माताओं को अपार घन प्रदान किया।

टिप्पण--माउ-हर माइ-हर। "मातुरिद्वा" (१३५) इति मातुर्गोणस्य ऋतु इत् वा। क्वत्वद् अगोणस्यापि।। माईण॥

अमोसा अमूस अमूसा । 'उदूदौन्मृषि" (१३६) इति ऋत उत् अत् ओत्।।

## वेवानां देवीनां चाग्रे गीतम् [८६]

विट्ठ-घण निम्मलेणं देवाणं पिह्य पुहय देवीणं। तेणादिट्ठं गीअं मुइङ्गि-कर-ताडिय-मिइङ्गं॥५६॥

अन्वयार्थ—(विट्ठ-घण) बरसे हुए बादल के समान; (निम्मलेणं) निर्मल; (तेन) उस राजा द्वारा; (देवाण) देवताओं के आगे; (पिहय) पृथक् रूप से, (मुइगि) मृदग बजाने वाले के; (कर) हाथ से; (ताडिय) ताडित—बजाये हुए; (मिइंग) मृदंग को मृदंग वाजे सहित; (गीअं) गीत को, (आदिट्ठ) गवाया गया।

## कुलजरत्यादीनां वसुसमर्पणम् [=७]

कुल-जरईणं नित्तअ-नत्तु अ-सिहआण सो वसु अदासि । धरणि-विहण्फइ-सीसो बुहण्फइ-सिरच्छा-गुरु-पुरओ ॥८७॥ अन्वयार्थ—(नित्तअ) पौत्र, (नत्तु अ) पौत्री; (सिहआण) साथ में है जिनके ऐसी; (कुल-जरईणं) कुल की वृद्धस्त्रियों के लिए; (बरिष) पृथ्वी पर; (विहण्फइ) बृहस्पति के समान गुण-विद्यावास गुरु के; (सीसो) क्रिध्य; (इस कुमारपाल ने) (बुहण्फइ सिरिच्छा) बृहस्पति के समान; (गुरु) पुरोहित के; (पुरओ) आगे; (सो) उसने; (बसु) वन-सदमी; (अदासि) प्रदान किया। विष्यच बृद्ठो विद्ठ। बुट्ठी विट्ठीहिं। पिह्य पुह्य । मुइङ्ग मिइङ्ग । नित्तव नत्त्व । "इदुतौ वृष्ट-वृष्टि-पृथङ्-भृदङ्ग-नष्तृके" (१३७) इत्यादिना एषु ऋतुः इकारोकारौ ॥

## लक्ष्मी-पूजनम् [दद]

सो कुसूम-विण्ट-तिकख-प्पणइ बहप्फई व्य लच्छीए। काही पुत्रं सह-वेण्ट - फलेहिं स-वोण्ट-फुल्लेहि।।८८।। अन्वयार्थ—(कुसुम-विण्ट) फूल के वृन्त—डठल के समान; (तिक्ख) —तेज, (प्पण्णाइ) बुद्धि से; (सो) उस राजा ने; (बहप्फइ ब्व) बृहस्पति

तीक्षण—तेज, (प्पण्णाइ) बुद्धि से; (सो) उस राजा ने; (बह्प्फइ ब्व) बृहस्पति के समान; (लच्छीए) लक्ष्मी की, (सह-वेण्ट-फलेहि) वृन्तसहित फलों से; (स वोण्ट फुल्लेहि) वृन्त सहित फूलों से; (पूजं) पूजा; (काही) की ।

टिप्पण—बिहप्फइ बुहप्फइ। "वा बृहस्पती" (१३८) इति ऋत इदुती वा। पक्षे बहप्फइ॥

विण्ट वेण्ट वोण्ट । "इदेदोद्वृन्ते" (१३६) इति ऋत इत् एत् ओच्च ॥

## ततो गुणिनिकां कर्तुं धमगृहगमनम् (८१-६०)

रिद्धि-हय-अणत्ता-रिणो-राय-रिसी धणुह-वेअ-राम-इसी । रिज्जू सहुज्जुएहिं नर-उसेहेहि चलिओ निवइ-रिसहो ॥८८॥

अन्वयार्थ—(रिद्धि-हय) अपने द्रव्य से नष्ट कर दिया है; (अणत्त) ऋण से दुखी प्राणियों के; (रिणो) ऋण को जिसने, (घणुह-वेअ) धनुर्वेद में जो; (राम-इसी) रामिष परशुराम के समान है; (रिज्जू) सरल भावना वाला; (निवइ रिसहो) नृपति वृषभ—राजाओं मे श्रेष्ठ; (राय-रिसी) राजिष ऐसा कुमारपाल; (उज्जुएहिं) सरल स्वभाव वाले; (नर-उसहेहि) श्रेष्ठ राजाओं के; (सह) साथ; (चिलओ) शान्तिगृह की ओर चला।

दिप्पण - रिद्धि । "रिः केवलस्य" (१४०) इति व्यञ्जनेन असंगृक्तस्य ऋतो रिः ॥

सो वसन्त-रिउ-सरि-विलासओ तह य गिम्ह-उउ-सरिस-लीलओ । महुर-तिव्व तेआ सरिच्छाओ सम-हरं दरिअ-आढिअं गओ ॥६०॥

अन्वयार्थ — (वसन्त-रिज) वसन्त ऋतु केः (सरि) समानः (विलासओ) शोभाशीलः (तह य) और तथाः (गिम्ह-जजः) ग्रीष्म-ऋतु केः (सरिस) समानः

#### ३४ | कुमारपालबरितम्

(लीकाओ) श्रीडा-केलि करने वाला; (महुर-तिव्व) मधुर और तीक्ष्ण-तीत्र; (तेक) तेज में; (असरिच्छओ) असाधारण= सत्रु के प्रति तेज और मित्र के प्रति मधुरता बतलाने में अद्वितीय; (सो) ऐसे गुणवाला—वह राजा; (दिर्व) बलिट्ट पुरुषो से; (आदिअं) परिवृत घराये हुए ऐसे; (समहरं) श्रमगृह-अलाई में; (गओ) गया—प्रविष्ट हुआ।

हिष्यण-अण रिणो। रिसी राम-इसी । रिज्जू सहुज्जुएहिं। उसहेहिं रिसहो। रिज उज । "ऋणज्वं षभत्व षो वा " (१४१) इति ऋतौ रिवी।।

सरि । सरिस । सरिच्छ । "हजे: क्विप्टक्सकः' (१४२) क्विप्टक् सक् इत्येतदन्तस्य हशो धातोः ऋतो रिरादेशः ।

आढिआ। "आहते ढि" (१४३) इति ऋतो ढि:।। दिरिआ। "अरिह प्ते" (१४४) इति ऋतः अरि:।।

कुमारपालचरित - प्राकृतद्व्याश्रयमहाकाव्ये प्रथमसर्गस्य अन्वयार्थं मावार्थस्य समाप्तः ॥

П

# द्वितीयःसर्गः [राज्ञो मल्लश्रमादि]

पङ्कय-केसर-कन्ती अकिलिन्नो हरि-चवेल-चिंबलो सो।
स-िकसर-िकिलित्त-दामो निवो पयट्टो समं काउं॥१॥
अन्वयार्थ—(पक्य) कमल की; (केसर) पराग के समान; (कंती)
कान्तिवाला अर्थात् स्वर्णवत् वर्णवाला; (अकिलिन्नो) अक्लान्त— पसीने से
रिहत—थकावट से रिहत; (हरि चवेल) सिंह के तल प्रहार; (थप्पड) के समान;
(चिंवलो) चपेट लगाने वाला; (स-िकसर) केसर से परिलिप्त है; (दामो)
माला जिसकी ऐसा; (सो) वह; (निवो) राजा; (समं) श्रम-मल्ल-कला का
अभ्यास; (काउं) करने के लिए; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ।

टिप्पण-अिकलिम्नो । किलित्ता । "लृतं इलिः क्लृप्तक्लृन्ने" (१५४) इति लृत इलिः ॥

गुरु-मण थेणो रेवइ देअर-सीअ-दि अराण बल-थूणो।
काही विअणं सो सयमवेअणो मल्ल-सेलाण॥२॥
अन्वयायं—(गुरु-मण-थेणो) अपनी कला-कौशल से—गुरु के चित्त को
पुराने वाला—आकर्षित करने वाला; (रेवइ-देअर) रेवती रानी के देवर श्री
कृष्ण; (सीअ-दिअराण) सीता के देवर लक्ष्मण - दोनों के; (बल-थूणो) बल
को नुराने वाला—अर्थात् लक्ष्मण के समान बलशाली; (सयस) स्वयं तो;
(अवेयणो) वेदना-चकावट का अनुभव नहीं करता हुआ ऐसा; (सो) उस
राजा कुमारपाल ने; (मल्ल-सेलाण) उच्च शरीर वाले होने के कारण से—
शैल-समान मल्लों के लिए; (विअयं) वेदना-चकावट; (काही) उत्पन्न
कर दी।

हिष्पण — केसर किसर। चवेल चविलो। देशर दिश्वराण । विवयं वेश्रणो। "एत इद्वा वेदना-चपेटा-देवर-केसरे (१४६) इति एत इत् वा।

थेणो थूणो। "कः स्तेने ना" (१४७) इति एत कत् वा। सेलाण। "ऐत एत्" (१४८) इति आधिकारस्य एत्॥ तस्स सणिच्छर-पिउणो व्य कर-ह्यं सिंधवं व मल्ल-कुलं।

घम्म जल्लोल्लं जायं स-सिन्त-परसेन्त-महिअं पि।। ३।।

अन्वयार्थ—(सनिच्छर) शनिश्चर के; (पिउणो) पिता—सूर्य देव के;
(ब्व) समान; (कर) किरणों से, (ह्यं) ताढित होता हुआ; (सिन्धवं) सेधवतमक के समान ही; (स) अपनी; (सिन्न) सेना द्वारा, (पर) अन्य की, (सेन्न)
सेना द्वारा; (महिअं) प्रशंसनीय; (मल्ल-कुल) ऐसा मल्लों का समूह, (पि)
आश्चर्य है कि तस्स उस राजा के; (कर) हाथो से; (हय) चोट खाता हुआ
(घम्म) पसीने की, (जल) बून्दों से; (ओल्लं) गीला; (जायं) हो गया था।

टिप्पण-सणिच्छर। सिन्धव। "इत् सैन्धव शनैश्चरे" (१४६) इति ऐत इत्तम्॥

सिन्न सेन्न । "सैन्ये वा" (१५०) इति ऐत इत् वा ।।

मुर-वेरिओ व्य रिक्खअ-दइच्च-कय वहर-दइवय-सइन्नो ।

गेण्हीअ स तत्थ धणु कइलास-सओ व्य केलासे ॥४॥

अन्वयार्थ—(मुर-वेरिओ) मुर नामक राक्षस के शत्रु—श्री कृष्ण-नारायण

के; (व्य) समान, (रिक्खिय) रक्षा की गई है; (दइच्च) दैत्यों के साथ; (कय)
किया है; (वहर) वैर जिन्होंने, ऐसे (दइवय) देवताओं के; (सइन्नो) सेना की
जिसने; (तत्थ) उस श्रम घर मे; (स) उस राजा ने; (केलासे) केलास पर्वत
पर, (रहने वाले); (कइलास सओ) केलास के शिव—महादेव के; (व्य) समान;
(घणु) धनुष को; (गेण्हीअ) ग्रहण किया।

टिप्पण-दइच्च । दइवय । सइन्नो । "अइदेंत्यादौ च" (१४१) इति सैन्ये दैत्यादिष च ऐतः अइः ॥

वेरि वॅइर। कइलास केलासे।" वैरादो वा" (१४२) इति ऐतः अइर्वा।

देव्वालक्खो दइवे वि असंको महि-अले नव-दइव्व।

उच्चअ - नीचअ - लक्खे अणचुक्को अवर-धीर-हरो ॥ १ ॥ अन्वयार्थ — (देव्व-अलक्खो) देव-भाग्य के समान लक्ष्य निर्धारित नहीं करने वाला; (दद्दवे वि असंको भाग्य द्वारा घटित घटनाओं के प्रति निर्भय रहने वाला; (महि-अले) पृथ्वीतल पर; (नव दद्दव्व) इष्ट प्रतिपालक और दुष्ट-निग्राहक — ऐसा होने के कारण से अपूर्व देव भाग्य के समान; (उच्च्य) ऊचे; (नीचअ) नीचे; (लक्खे) लक्ष्य — भेदन में; (अणचुक्को) नहीं चुकने वाला; (अवर) शत्रु के, (धीर) धैर्य का; (हवो) हरण करने वाला ऐसा कुमारपाल था।

अन्नन्नं जोहेहि सनाहिओ तह बुहेहि अन्नोन्नं। मण-हर-सरनिज कुञ्चिअ-उहय-पवट्ठी सरो बुहो।।६।।

अम्बयार्थ — (जोहेहि) यो खाओं द्वारा; (अक्षन्नं) परस्पर में; (सलाहिओ) जिनकी प्रश्नसा की गई है—ऐसा; (तह) तथा; (बुहेहि) पंडितों द्वारा मी; (अक्षोन्न) परस्पर जिस राजा की प्रश्नंसा की गई है ऐसा; (मणहर) मनोहर; (सरिलंख) जिसको पहले तो सीघा किया हो; ऐसे; (उहय) उभय—दोनों; (पबट्ठो) प्रकोष्ठ वाला—(हाथ की कलइ-) चनुष पर तीर चढ़ाते समय जो क्रिया—संकोच आदि की, की जाती है उससे मनोहर ऐसा राजा कुमारपाल; (सरे-) बाणो की; (बुट्ठो) बृष्टि की (वृष्टि करता था)।

टिप्पण-देक्वा दइवे दइक्वं। "एच्च दैवे" (१४३) इति ऐत एत् आइश्चादेशः॥

उच्चअ। नीचअ। "उच्चैनींचैस्यअः" (१५४) इति ऐतः अअः धीर। "ईद्वैयें" (१५४) इति ऐत ईत्।।

कण्णो विलअ-मणोहर-पउट्ट-कर-सररुहेण नर-वइणो । लम्बिर-नाल-सरोघ्हवतंसिओ व्वासि संधाणो ॥७।

अन्वयार्थ—(संघाणे) धतुष पर तीर चढाने पर; (विलिअ) कान तक खीचने पर पीछे गया हुआ; (मणोहर) मनोहर; (पउट्ठ) मणिबंध; (पहुंचा-कलई वाला); (कर) हाथ रूप; (सररुहेण) कमलद्वारा; (नर-वइणो) राजा का; (कण्णो) कान; (लिबर) लम्बी; (नाल) नालवाला—तंतुवाला; (सरोरुह) कमल से; (अवतंसिओ) विभूषित; (व्व) जैसा; (आसि) था।

कय-दुज्जण-सिर-विअणं सिर-कुसुमाहरणमणसिरो-विअणं । आवज्जिअ वाइअ आउज्जस्सादिट्ट - पुड <sub>-</sub> दलणं ।।८।।

अन्वयार्थ—(कय) किया है; (दुज्जण) दुर्जन के; (सिर) मस्तिष्क में; (विअण) वेदना-संताप; (सिर) मस्तिष्क में; (क्सुम) पुष्प; (आहरणम्) आभरण-अलंकार—(मस्तिष्क पर केवल फूलों का अलंकार ही रक्खा है शेष भार-वशात उतार लिये गये हैं ऐसे; (अ-सिरो वियणं) सिर की वेदना जिससे दूर हो ऐसा गायन; (आविज्जिअ) बाजा बजानेवाले के द्वारा; (वादअ) बजाये हुए; (आउज्जस्स) मृदंग ढोल आदि बाजा के; (अदिद्ठ) नहीं देखें हुए; (पुड) पुट-बाजु के; (दलणं) दल देना—भेद देना (अहष्ट बाजु पर शब्द सुनकर तीर द्वारा उसे भेद देना—(क्रिया आगे गाथा में)—

#### ४० | कुमारपालवरितम्

हिप्पण - अथेर । एक्कार । वेइल्ल । "स्थविरविचिक्तिलायस्कारे" (१६६) इति पूर्ववद् एद्वा । विअइल्ल इत्याद्यपि हश्यते ॥

केल कयलेहि । "वेत: कणिकारे" (१६८) इति पूर्ववद् एत् वा ॥ कन्ने-रयं। कण्णिआरय । "वेत: कणिकारे" (१६८) इति पूर्ववद् एत् वा ।

ऐ-अइ। 'अयौ बंत् (१६६) इति पूर्ववद् ऐत् वा।।

नोमालिअ-नोर्हालिआ सोमालाहि सलोण मोहाहि। तस्सोब्भिमअं लवण सुकुमाल-मऊह-मालिस्स ॥१४॥

अन्वयार्थ—(नोमालिअ) सुगन्धित फूल वाली लता विशेषः (नोह-लिया) तूतन और अल्प फलवाली लता विशेष के समान, (सोमालाहिं) सुकु-मार स्त्रियों द्वारा, (सलोण) लावण्ययुक्त, (मोहाहिं) कान्तिवाली स्त्रियों द्वारा, (मुकुमाल) सुकुमार, (मऊह) मयूख—कान्तिः (मालिस्स) धारण करने वाले, (तस्स) उस राजा के ऊपर सेः (लवण) नमकः (उब्भिमअं) उतारा गया। अर्थात् लवण द्वारा स्वागत सन्मान करने की विधि विशेष सम्पन्न की गई।

टिप्पण-बोर।पोप्फल। पोरं। नोमालिअ। नोहलिआ। "ओत् पूतर-बदर नवमालिका-नवफिलका-पूगफले।" इत्यादिना (१७०) पूर्ववत् ओत्।

चोद्द-मणु-चोग्गुणओ भुवण-चउद्दहय-वइ-चउग्गुणओ । चोत्थे वि जुगे ति-पुरिस-चउत्थओ लिक्खओ स तया ॥१४॥

अन्वयार्थ — (चोद्दह-मणु) चतुर्दश मनुओ से भी, (चोग्गुणओ) चारगुणा अधिक हितकारी, (भुवन चउद्दहयवद्द) चौद्दह भुवनों के पित — भगवान
विष्णु से भी, (चउग्गुणओ) चारगुणा अधिक-रक्षक; (चोत्थे) चतुर्थ, (जुगे)
युग में; (वि) भी — किलयुग में भी, (ति-पुरिस) ब्रह्मा-विष्णु-महेश इन तीनो
पुरुषों में (यह कुमारपाल), (चउत्थओ) चौथा पुरुष के समान; (लिक्खयो)
देखा गया अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु-महेश की कोटिका मालूम पड़ा (सः वह राजा;
(तया) उस समय में लवण उतारने के समय में।

सागोनखल-खइरोहल-लोहाऊखल-सिला-उलूखलया। चक्केण तेण दलिआ चोठ्वारं पुण चउठ्वारं ॥१६॥ अम्बयार्थ-(साग-उक्खल) सागवान वृक्ष का ऊंखल मुद्गर विशेष जैसा, (बहर उउहल) खेर-वृक्ष विशेष का ऊंखल, (लोह उऊखल) लोह का निर्मित ऊसलः (सिला-उल्लंखल) शिला पत्थर का बना हुआ ऊँखलः (तेण) उस राजा द्वाराः (चनकेण) चक्र सेः (चोव्वार) चार चोटो द्वाराः (चनकेण) चक्र सेः (चोव्वार) चार चोटो द्वाराः (चनकेण) चूणे किये गयेः तोड़े गये (ऊँसल नष्ट करना कोई झकुन विशेष प्रतीत होता है)।

इअ रइअ-कोउहल्लो कोहल-दक्खेहिँ तिक्कओ राया। उअ कण्हो एस इहं भरहेसर-चक्कबट्टीओ॥१७॥

अन्वयार्थ - (इअ) इस प्रकार, (रइअ) रचा है; (कोउहल्लो) कुतूहल जिसने, (घनुष तलवार, शक्ति-चक्र आदि कला-कौशल के प्रदर्शन से; (राया) वह राजा कुमारपाल, (कोहल-दक्खेहिँ) कौतुक-क्रिया में प्रवीण पुरुषो द्वारा; (तिक्को) ऐसी तर्कणा की गई, ऐसा समर्थन किया गया कि (इहं) इस पृथ्वी पर, (एस) यह राजा, (कण्हो) कृष्ण का अवतार है, (उअ) अथवा; (भरहेसर) भरतेश्वर; (चक्कवट्टी) चक्रवर्ती है; (ओ) अथवा—

टिप्पण—सोमालाहि सुकुमाल। सलोण लवण। मोहाहि मऊह। चोद्द चउद्दय। चोग्गुण चउग्गुणओ। चोत्थे चउत्थओ। सागोक्खल खइ-रोहल लोहोऊखल उल्लेखना। चोव्वारं चउव्यारं। कोउहल्लो कोहल। "न वा मयूल लवण चतुर्गुण-चतुर्थ-चतुर्दश-चतुर्वार-सुकुमार कुतूहलोदूखलोलु-खले"॥ (१७१) इत्यादिना पूर्ववद् ओत् वा।

ओआरे अवयारक्खमेण तेणावसद्द-रहिएण। सेल्ल-कला-अवयासे भग्गो जोहाण ओ आसो।।१८॥

अन्वयार्थ — (ओ आरे) अपकार करने पर; (अवयारक्खमेण) उसका उचित दण्ड देने मे समर्थ,-(राजा का विशेषण) (अवसद्-रहिएण) अपशब्द से रहित अर्थात् यश-कीर्ति वाले; (तेण) उस राजा से, (सेल्ल-कला) बच्छीं-भाले की कला की; (अवयासे) स्फूर्ति में, (जोहाण) योद्धाओं की; (ओ आसो) स्फूर्ति, (भग्गो) नष्ट कर दी; (—उन्हें हतोत्साह कर दिया)

पन्नास-पलोऽवगओ कि जलणो उथ रिव त्ति तस्स करे।
उबहसिय परसुरामस्सूहसिए-पत्नी महा-परसू ॥१६॥
अन्वयार्थ — (पन्नास-पलो) पचास पल (— तोल विशेष) जिलना भारी;
(उहसिअ पत्नी) वज्र का भी जिसने तिरस्कार कर दिया है; ऐसा (महा-परसू) बड़ा भारी फरसा=शस्त्र विशेष; (उवहसिअ-परसुरामस्स) अपने शौय

#### ४२ कुमारपानवरितम्

बीर्य के कारण से जिसने परशुराम को भी तिरस्कृत कर दिया है ऐसे; (राजा के) तिस्स करे) उस; (राजा) के हाथ में; (अवगओ) ठहरा हुआ; (=फरसा) (कि) क्या; (जलणो) साक्षात् अग्नि ही है; (उअ) अथवा; (रिव) सूर्य; (है) (ति) ऐसा मालूम पड़ता था।

हिप्पण-उअ ओ। ओ आरे अवयार। अवयासे ओ आसो। "अवापोते" (१७२) इति पूर्ववद् ओत् वा॥ क्विमा। अवसद्। अवगओ। उअ रवि॥

उवहसिअ रामस्सूहसिअ रामस्सोहसिअ। ''ऊच्चोपे'' (१७३) इति पूर्वबद् ऊत् ओच्च वा।।

सूल-कलाइ णुमण्णो सीर-निसण्णो अ कित्ति-पंगुरणो । सो किच्ची पाउरणं सिइ पावरण च अणुकाही ॥२०॥

अन्वयार्थ — (कित्ति-पंगुरणो) सर्वश्रेष्ठ कीर्तिवाला, (सो) वह; (कुमारपाल) (सूल-कलाइ) त्रिशूलकला में; (णुमण्णो) निमग्न; (किच्ची-पाउरण) शिवजी की, (अणुकाही) अनुकृतिवाला प्रतीत होता था; (सीर-णिसण्णो) हलरूप आयुष्घ में निमग्न; (सिइ-पावरण) बलभद्र की, (अणुकाही) अनुकृतिवाला प्रतीत होता था।

हिष्पण — णुमण्णो णिसण्णो। 'उमो निषण्णे'' (१७४) इति पूर्ववद् उमादेशो वा ॥

पङ्ग रणो पाउरण पायरण । ''प्रावरणेऽङ्ग्वाऊ'' (१७५) इति पूर्ववद् अंगु आउ इत्येती आदेशी वा ॥

## बहिर्गमनार्थ कुञ्जरायनम् —

अह राय-वाडि अत्थं नाओ आणाइओ रिउ-घरट्टो।
पुहइ-सईसेणागरु-सुरहि-मओ सुकुसुम-सुतारो।।२१॥

अन्वयार्थ—(अह) शस्त्र अम्यास के पश्चात्; (राय-वाडि अत्य) राज्य-कार्य से बाहिर जाते के लिए, (नाओ) हाथी; (आणाइओ) लाया गया; (अथवा मंगाया गया हाथी के विशेषण) (रिज-घरट्टो) शत्रुओं को पीस डालने वाला (अगरु सुरहि-मओ) अगरु उबटन विशेष की सुगन्धियुक्त मदवाला; (सुकुसुम-सुतारो) सुकुसुम नामक आभूषण और सुतारा नामक आभूषण से युक्त; (पुहुद सईसेण) पृथ्वी के इन्द्र से अर्थात् कुमारपाल से—उक्त विशेषणों बाला हाथी मंगाया गया। सचमर-कण्णो विदुरो गय-पानो देव-दुञ्जओ विजणे। सो धरिओ पर-वारण-कवलण-नत्तं चर-चरित्तो॥२२॥

अन्वयार्थ—(सचमर-कण्णो) जिसके कानों पर चँवर ढल रहे हैं; (विदुरो) महावत की आज्ञा पालन करने से विचक्षण; (गय-पावो) कुचेष्टा से रहित; (देव-दुज्जओ) देवताओं से भी जो जीता नहीं जा सकता है; ऐसा दुर्जेय (पर वारण कवलण) दूसरों के द्वारा रोका जाता हुआ भी खाद्य पदार्थों को; (नत्तं चर) अपनी सूंड़ द्वारा जो चर लेता है, अथवा निशाचर-राक्षस के समान जो खाता है; (चिरत्तो) ऐसा आचरणवाला; (विजणे) एकान्त स्थान में निर्जन स्थान में; (सो) (उपरोक्त सभी विशेषणों वाला) वह हाथी (धरिओ) स्थित किया गया।

बालक्क-मुहो सुहकर-गज्जी सुहयर-गई अ इअ थुणिओ।
जग आगमिओ बहुतर-आअमिअ-कलेहि बहुअरयं।। २३।।
अन्वयार्थ—(बालक्क-मुहो) बाल सूर्य के समान देदीप्यमान
मुखवाला; (सुहकर-गज्जी) जिसकी गर्जना सुखकर है—प्रिय है; (सुहयर गई)
जिसकी गति—चाल सुखकर-अच्छी है; (अ) और, (जग-आगमिओ) जगत में
विख्यात; (बहुतर-आअमिअ कलेहि) अनेक कलाओं में कुशल पुरुषों द्वारा;
(बहु अरयं) जो हाथी अत्यन्त प्रशंसित है, (इअ) इस प्रकार विविध रीति से,
(थुणिओ) स्तुति किया हुआ ऐसा वह हाथी था।

जलयर-अजलचर-वई जस्स य इन्धं रुसा-पिसाजी सो।
सुहदेसु वि सुहओ जइ एरिसओ सो उण सुरेहो।।२४।।
अन्वयार्थ—(जलयर-अजलचर-वइ) जलचर और स्थलचर प्राणियों
में जो स्वामी समान था अर्थात् सर्वश्रेष्ठ था; (जस्स य) और जिसका;
(इंघं) चिन्ह; (रुसा-पिसाजी) क्रोध से चाण्डाल याने अत्यन्त क्रोधी था;
(सुहरेसु) सुख देने वाले पदार्थों में; (वि) भी; (सुहओ) जो अधिक सुख देने
वाला है; (जइ) यदि (सो) वह हाथी; (एरिसओ) ऐसा गुणशाली है तो; (सो)
वह; (जण) क्या पुनः; (सुरेहो) ऐरावत है।

अमुगो कर-आउंटण-रम्मो चाउँड काउँए तुट्ठे। लब्भइ अणिउँत्तय-सुरहि-जउँण-जल-बहुल-मय-बट्टो॥२५॥ अन्वयार्थ—(अमुगो) अमुक-ऐसा हाथी; (कर आउण्टण-रम्मो) सूड़ को समेटते समय जो रमणीय प्रतीत होता है; (अणिउँ त्तय-सुरहि) माधवी-लता के फूलों की गध के समान है गन्ध जिसके मद-प्रवाह की; (जउँण जल-बहुल) यमुना के जल के समान है कृष्णवर्ण जिसके-मद-प्रवाह का; (मय-वट्टो) ऐसा मद-प्रवाहवाला, (चाउँड-काउँए) चन्द्रशेखर शिवजी के, (तुट्ठे) सतुष्ट होने पर; (लब्भइ) प्राप्त हुआ करता है।

हिप्पण—"स्वराद् असयुक्तस्यादेः (१७६) अधिकारोयम् । यद् इत उर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत् स्वरात् परस्य असयुक्तस्य अनादेर्भवतीति वेदितव्यम् ॥

राय-वाडि अत्थ । नाओ । अणाइणो । रिउ । पुहइ-सईसेण । मओ । क ग च जतदपयवां प्रायो लुक्" (१७७ इति कादीनां लुक् ॥ प्रायोग्रहणात् वविचन ॥ अगर । सुकुसुम-सुतारो । समचर । विदुरो । गय-पावो । देव । विजणे ॥ स्वराद इत्येव । नत्त चर ॥ असयुक्तस्येति किम्। दुज्जओ । चिरत्तो बालक्क । गज्जी । क्विचित् संयुक्तास्यापि नत्तं चर ॥ अनादेरिति किम् । विदुरो । गय । विजणे । पर । जग । यस्य तु जत्वम् आदौ वक्ष्यते । समासे तु वाक्यविभक्त्ययपेक्षया भिन्नपदत्वमपि । तेन तत्र यथादर्शनम् उभय-मपि । सुहकर सुहयर । आगमिओ आअमिअ । बहुतर बहुअर । जलयर अजलचर । सुहदेसु सुहओ ॥ क्विचित् आदेरिप । इंघं । उण । क्विचित् चस्य जः । पिसाजी । अमुगो इत्यादिषु तु "व्यत्ययदच" (४.४४७) इति कस्य गत्वम् । आर्षे अन्यदिप इश्यते । आउण्टण । अत्र चस्य टः ॥

अइमुतय-बिंदु-करो अइमुत्तय-गोर-दन्तओ एस।

सविमो खु साव-चित्रओ तिअस-गय-वरो मिह-अलिम्म ॥२६॥ अन्वयार्थ—(अइमुतंय-बिन्दु-करो) माधवी लता पर स्थित जल-बिन्दुओ के समान जिसके सूंड़ पर जल बिन्दु रूप मोती स्थित है—ऐसा; (अइमुत्तय गोर दन्तओ) माधवीलता के समान गौरवर्णवाले है दंत-जिसके ऐसा; (एस) यह हाथी, (खु) निश्चय ही; (सिवमो) हम कल्पना करते हैं कि (साव-चित्रओ) किसी ऋषि विशेष के श्राप अभिशाप से अष्ट हुआ; (तिअस-गय-वरो) यह देवहस्ति गजराज, (मिह अलिम्स) पृथ्वीतल पर अपने अभिशाप-काल को व्यतीत कर रहा है।

टिप्पण— वाउँण्ड-काउँए।अणिउँत्तय। जउँण। ''यमुना''

इत्यादिना (१७८) मस्य लुक्। लुकि च मस्य स्थाने अनुनासिकः ।। क्विचिम्न । अइमु तय अइमुत्तय ॥ साव । ''नावणीत् पः'' (१७६) इति न पस्य लुक् ॥

अच्छ-कय-कण्ण-चिउओ महु-पि क्रुल-नयणओ मयकू-नहों।
पियइ व लायण्णिममो अखुज्ज-कुम्भो पर-गयाण ॥२७॥
अत्वधार्थ-(अच्छ-कय-कण्ण चिउओ) मलरहित अर्थात् स्वच्छ हैं
केश-कान-और चिबुक याने होठ के नीचे का अवयव जिसका; ऐसा (महुपिंगल-नयणओ) मधु के समान पीली हैं आंखें जिसकी; (मयक-नहो)
चन्द्रमा के समान निर्मल हैं नख जिसके; (अखुज्ज-कुम्भो) उन्नत है दोनों गंड
स्थल जिसके; (इमो) यह ऐसा हाथी; (पर-गयाण) मानों अन्य हाथियों के;
(लायण्णम्) लावण्य को; (पियइ व) पीता है ऐसा प्रतीत होता है; अर्थात्
लावण्य में यह सर्वश्रेष्ठ है।

खप्पर खीलय-कुज्जय-कुसुम-समा जस्स सेल-खम्भ-दुमा। रुन्धिअ-खासिअ-छिक्कं पिक्खिज्जइ मय-गलो एस ॥२८॥

अन्वयार्थ—(जस्स) जिस हाथी के लिए; (सेल-खम्भ) पत्थर का स्तम्भ और: (दुमा) बड़े-बड़े वृक्ष; (खप्पर) घड़े की ठीकरियों-खप्पर के समान थे, (खीलय) सामान्य खीले के समान थे; और (कुज्जय-कुसुम-समा) शत-पित्रका नामक वृक्ष विशेष फूलो के समान थे; (एस) यह हाथी; (मय-गलो) मदोन्मत्त होता हुआ; (पिक्खज्जइ) ऐसा प्रतीत होता है; मानो (चिन्चअ खासिअ-छिक्क) खाँसी और छीक को भी भयभीत दर्शनार्थियो द्वारा रोक ली गई है।

टिप्पण-गय-कय। नयणभो। मयङ्कः। लायण्ण। गयाण। "अवर्णोः य श्रुतिः" (१८०) कगचज<sup>0</sup> इत्यादिना (१७७) लुकि शेषो अवर्णः अवर्णात् परो लघुप्रयत्नतरय श्रुतिः। अवर्णं इति किस्। चिउभो।। अवर्णादित्येव। तिअस।। क्वचिद् भवति। पियइ।।

अखुज्ज । खप्पर । खीलय । ''कुब्ज॰'' (१८१) इत्यादिना एषु कस्य खः । पुष्प चेत् कुब्जाभिषेय न । अपुष्प इति किस् । कुज्जय ॥ आर्षेन्यत्रापि । खासि अ ॥

मरगय-गेन्दुअ-सरिसालि-गुच्छ-गण्डे निवो इहारूढो। जयइ चिलाए व्व परे सिरिकण्ठ-किराय-वीरे वि ॥२८॥

अन्वयार्थ—(मरगय) मरकत मणि के; (गेन्दुअ) गेन्द के; (सरिस) समान; (अजि-गुच्छ) भ्रमरों का समूह है जिस पर ऐसे; (गण्डे) गंड-स्थल वासे हाथी पर; (इह आरूढो) बेठा हुआ—चढ़ा हुआ—(निवो) राजा; (सिरिकण्ठ)

महादेव; (किराय) भील-जंगली जाति के; (वीरे वि) वीरों के समान; (जैसे महादेवजी ने भीलबीरों को हरा दिया था; वैसे ही कुमारपाल राजा भी; (परे) अपने शत्रुओं को; (जिलाए व्व) भीलों के समान ही; (जयइ) जीत जिता है।

हिष्पण-मय-गलो । मरगय । गेन्दु अ । "मरकतः" (१८२) इत्यादिना कस्य गः । कन्दुके तु आद्यस्य गः ।

चिलाए। "किराते चः" (१८३) इति कस्य चः। कामरूपिणि तु नेष्यते। किराय।।

जिअ-घण-सीभर-गंगा-सीहर-चन्दिम-सुसीअ-सीअरओ ।

फिलहामल - बीस - नहो निहस - प्यह चिहरओ एस ॥३०॥

अन्वयार्थ—(जिअ) जीती है शोभा जिसने; (घण-सीभर) बादलों के बूँदो की; (गंगा सीहर) गंगा के जल-बिन्दुओ की; अतएव जो (चिन्दम) चन्द्र की चाँदनी के समान; (सुसीअ) सुशीत-अत्यधिक ठण्डी; (सीअरओ) मद बिन्दुओं वाला है; और जो (फिलह-अमल-वीस-नहो) स्फिटिक के समान निर्मल बीस नखवाला है; ऐसा; (एस) यह हाथी; (निहस-प्पह) कसौटी पर खींची हुई रेखा की प्रभा के समान; (चिहरओ) केश वाला; यह हाथी है।

टिप्पण—सीभर सीहर। "शीकरे भही वा" (१८४) इति कस्य मही वा। पक्षे सीजरओ।

चन्दिम । "चन्द्रिकायां मः" (१८४) इति कस्य मः ॥

फलिह । निहस । चिहुरओ । "निकषस्फटिकचिकुरे हः" (१८६) इति कस्य हः । चिहुरः सस्कृतेपीति दुग्गः (दुर्गः) ।

पिहु-जहणो साहु-मुहो सरिसव-खल-कडुअ-सिललओ अथिरो । इह एसो निव-जोग्गो पत्तो चोस्थि मयावत्थं ॥३ १॥

अन्वयार्थ—(पिहु-जहणो) बड़ी-बड़ी जंघाओं वाला; =विकट-कमर-वाला, (साहु-मुहो) सुन्दर = मांगलिक मुखवाला; (सिरसव खल) सर्षप = सरसों के खल के समान; (कडुअ-सिलिलओ) कटु-मदरूप जल बिन्दुवाला; (अथिरो) निरन्तर हाथ-कान-स्ँड़ हिलाता रहने से अस्थिर; (चोत्थि) चतुर्थ —चौथी (मयावत्थं) मद झरने के कारण से दिखलाई पड़ने वाली—अवस्था स्थिति को; (पत्तो) प्राप्त हुआ; (इह) यहाँ पर; (एसो) यह हाथी; (निबो-जोगो) राजा के बैठने योग्य; हो गया। राजः कुरुवरारहिषम् --

निव-धन्म-रऔं अह सो नभिन्म पाउस-घणोव्य पिधिमिन्दों।
अपिंह व आसणाओ असङ्कलं तं समारूढो।।३२॥
अन्वयायं — (अह) इसके बाद; (निव धन्म-रओ) सज्जन-पालन-दुष्ट-दलनरूप राज्य-धर्म में रत; (पिधिमिन्दो) स्वर्ग से भिन्न पायिब-इन्द्र; (आसणाओ) आसन से; (अपिहं) अपृथक् स्वरूप वाला—अर्थाद् सिहासन जैसा ही; (हाथी का विशेषण) (असंकलं) साकलों से नहीं बन्धा हुआ; (तं) उस हाथी पर; (सो) वह राजा; (समारूढो) चढ़ करके; अञ्छी तरह=इस प्रकार बैठा; जैसे कि (नभिन्म) आकाश में; (पाउस-घणो ब्व) वर्षाश्वतु का बादल स्थित होता है।

टिप्पण—नहो । प्यह । पिहु । जहणो । साहु । मुहो । ''ख घ थ ध माम्'' इति खादीना हः । असयुत्तस्यंव । चोत्थि । मयावत्थ ॥ प्रायइत्येव । सरिसव-खल । अधिरो । निव-धम्म । नभम्मि ॥ पि घ अपिहं । "पृथिक घो वा"(१८८) इति थस्य घो वा ॥

असङ्खल । "श्वांखले खः कः" (१८६) इति खस्य कः ॥ आरूढस्य राज्ञो वर्णनम् (३३-३६)

पुत्राम -दामवन्तो पुलोइओ भामिणीहि पउरीहि। छालक-देव-तेओ सुहुओ रइ-सूहबो व्य निवो॥३३॥

अन्वयार्थ—(पुन्नाम-दामवन्तो) सुरपिणका लता के फूलों की माला-वाला; (छालंक-देव-तेओ) अग्नि-देवता के समान शत्रुओं के लिए तेजवाला; (सुहुओ) सुभग—सभी को प्रिय लगने वाला; ऐसा (निवो) राजा कृमारपाल; (पउरीहिं) नगर-निवासिनी; (भामिणीहिं) महिलाओं द्वारा; (रह-सुह्वो) रति-सुभग अर्थाः (कामदेव व्व) के समान; (पुलोइओ) उत्कण्ठापूर्वक देखा गया।

टिप्पण - पुन्नाम । भामिणीहि । "पुन्नागभागिन्योगीं मः" (१६०) इति गस्य मः ॥ छालङ्क । "छागे लः" (१६१) इति गस्य लः ॥

इन्दो दुहओ चन्दो वि दूहवो आसि खेअर-वहूणं। तस्सि दिट्ठे तइआ मणि-खसिआहरण-खइअङ्गे ॥३४॥

अन्ययार्थ—(तइआ) उस समय में; (मणि-खसि आहरण) मणियों से विभूषित—आभरणों द्वारा; (खद्द अगे) विभूषित शरीर वाले; (तस्सि) उस राजा के; (दिट्ठे) दर्शन करने पर; (खेअर-वहूणं) खेचर-जाति के देवताओं की वधुओं का; (इन्दो) राजा याने इन्द्र भी; (दुहओ) अप्रिय प्रतीत हुआ; (चन्दों वि) चन्द्रमा, (भी) (दूहओ) अप्रिय; (आसि) (प्रतीत हुआ) था।

सूहवो। दूहवो। "ऊत्वे दुर्मगसुभगे वः" (१६२) इति गस्य वः ।। ऊत्व इति किम्। सुहवो। दुहञो।।

वेस-पिसाओ मृत्ती-पिसल्लओ अ झडिलो अजडिलो य । खट्टञ्ज-घण्ट भूसो निवारिओ न जह अटइ पुरो ॥३४॥

अन्वयार्थ—(वेस-पिसाओ) फटे, पुराने, विवर्ण, विकृत आदि बीभत्स वेश धारण करने के कारण से पिशाच समान; (मुत्ती-पिसल्लाओ) भयंकर दिखाई पड़ने वाला; आकृति से पिशाच समान, (अ) और; (झडिल्लो) सारे शारीर पर जिसके बाल उग रहे है ऐसा, (अजडिलो) सिर मुंडा रखा है—(साफ कर रखा है-) जिसने; ऐसा; (य) और; (खट्ंटग-घंट भूसो—) जिसने शिवजी का अस्त्र विशेष (त्रिशूल) और घटा धारण कर रखा है; ऐसा = (कापालिक विशेष—) शकुन की हष्टि से; (निवारिओ) चलने फिरने से रोक दिया गया था, (जह) जिससे कि; (पुरो) राजा के आगे-आगे; (न अटइ) नही घूम सके।

दिप्पण — खसिअ खइअङ्गे । पिसाओ पिसल्लओ । ''खचित-पिशाचयो-इचः सल्लौ वा'' इत्यादिना (१६३) यथा संख्यं सल्लौ वा ॥

झडिलो अजडिलो । ''जटिले जो झो वा'' (१९४) इति जस्य झो वा । ''टोड'' (१९५) इति टस्य डश्च ॥ स्वरादित्येव । घण्ट ॥ असंयुक्त-स्येत्येव । खट्टङ्ग ॥ क्वचिन्न । अटइ ॥

चतुभिः कलापकम् —

केढव-सयढारि-सढाल-विक्तमो फिलह-विमल-नेवच्छो।

विवला-फालिअ कुम्भो नहं व चिवडाइ फाडन्तो॥३६॥

अन्वयार्थ—(केढव-सयढ) केटभ-शकट-नामक दो राक्षसों के; (अरि)
शत्रु; (सढाल) सटावाला—(केशों के गुच्छोंवाला) अर्थात् नृसिह—अवतार
के समान—(नृसिह अवतार ने केटभ-शकट राक्षसों का वध किया था);
(विक्तमो) विक्रम-वाला; (फिलह-विमल-नेवच्छो) स्फिटिक के समान निर्मल
वेश-भूषावाला; (चिवला—) चपेट से ही; (फालिअ) फाड़ डाला है; (कुम्मो)
गंड स्थल हाथी का; जिसने; ऐसा बलशाली (व) मानो; (नहं) आकाश को;
(चिवडाइ) चपेट से ही; (फाडन्तो) फाड़ता हुआ हो (ऐसा हश्यमान)—

वङ्कोल्ल-तिल्ल-णिडो असडो पिहडो कलाण संबन्धाण। लह-जडर-पिडर-पडियार-पाडणत्ताण कय-कीला ॥३७॥

अन्यवार्थ अड कोल्ल-तेल्ल-णिद्धों) अंकोठ वृक्ष के फलों से निर्मित तेल से स्निग्ध अर्थात् अरूध — शरीरवाला; (असडो) पूर्तता से — शठता से रिहत; (समलाण कलाण) सभी कलाओं का, (पिहडों) पात्र अर्थात् आता; (लहु-जढर) लघु पेटवालों के — भूख से लघुता प्राप्त पेटवालों के; (पिढर) प्रतिकार रूप याने भूख को मिटाने के लिए उपायरूप; (पिडयार) भोजन — लाभ; (पाडण) — उस भोजन के लिए इधर-उधर धूमने से उत्पन्न; (ताण) पीड़ा-दुख की निवृत्ति को, (कय-कीलो) क्रीड़ापूर्वक ही जिसने सम्पन्न कर दी हैं — ऐसा राजा — अर्थात् भूखों को जिसने सहज हो में आनन्दपूर्वक भोजन-दान कर दिया है और उनका भोजनार्थ भ्रमण मिटा दिया है।

दढ-खन्ध-हार-नाडि पेल्लंतो निबिड-कच्छ-नालिमिभं। उब्बेलु - अचुच्छङ्कुस - अञ्जच्छ - वेणूहि आवरिओ॥३८॥

अन्वयार्थ—(दढ-खघ) मजबूत कंषो पर; (हार-नार्डि) हार के समान पड़ा हुआ है बड़ा भारी रस्सा जिस पर; ऐसे उस हाथो को; (निबिड-कच्छ) सघन कांख = बगल-मे = पिरोइ हुई है (नालिम्) बड़ी भारी रस्सी जिसके; ऐसे; (इभं) हाथी श्रेष्ठ को, (पेल्लन्तो) प्ररेणा देता हुआ = राजा का विशेषण; (उब्वेलु) ऊँचे उठा रक्षे हैं अपने अपने बश के झंडं रूप दण्ड जिन्होंने ऐसे, (अनुच्छङ्कुस) अतुच्छ अंकुशवाले; ऐसे; (अञ्च्छ-वेणूहि) अतुच्छ वेणव आदि अनेकानेक राजाओं द्वारा; (आवरिओ) चारों ओर से घेरा हुआ = राजा कुमारपाल हाथी पर आरूढ़ था।

अणतुच्छ-टयर-कप्पूर-धूव-महमहिअ-टसर - सूइ-वत्थो । कुमर-विहारे पत्तो द्रवर-पडिहार - दिन्न - करो ॥३८॥

अन्वयार्थ — (अणतुच्छ) महान्; (टयर) तगर = सुगन्धित द्रव्य विशेष; (कप्पूर धूव) कपूर और धूप द्रव्य से; (महामहिअ) सुगन्धित अतएव महान्; (टसर) उच्चकोटि के धागे से निर्मित; अतएव, (सूइ) शूची = पवित्र; (बत्थो) वस्त्रवाला; (दूबर) जिस आदमी के या तो दाढी-मूँछ उनी ही नहीं है या उगने पर जिसने दोनों का सर्वधा मुण्डन करा लिया है; ऐसा व्यक्ति विशेष; (पिंडहार) प्रतीहार-मृत्य-विशेष द्वारा; (दिस्र) सहायतार्थं बढ़ा दिया है, —प्रदान कर दिया है; (करो) हाथ जिसने उस राजा के लिए; ऐसा राजा;

#### ४० क्रियारपासचिरतम्

(कुमर-विहारे) स्वयं कुमारपाल द्वारा निर्मित श्री पार्विवाध मन्दिर है. (पत्तो) पहुंचा।

विष्पण-केढव । सयढारि । सढाल । "सटाशकटकैटमे इः" (१६६) इति टस्य इ: ॥ फलिह । "स्फटिके सः" (१६७) इति टस्य लः ॥

चित्रता चित्रहाइ । फालिअ फाइन्तो । "चपेटापाटौ वा" (इति चपे-टायां ण्यन्ते पाटौ घातौ च टस्य लो वा ॥

जढर। "ठो ढः" (१६६) इति ठस्य ढः॥

अक्टोल्ल । "अक्ट्रोठे ल्लः" (२००) ॥

पिहडो पिढर । "पिठरे हो वा रश्च डः" (२०१) इति ठस्य हो वा तत्संनियोगे च रस्य डः॥

कीलो । "डो लः" (२०२) इति डस्य लः ।।क्वचिद् वा । नाडि नालि । क्वचित्न । निविड ॥

उच्वेल् वेण्हि। "वेणौ णो वा" (२०३) इति णस्य लो वा।।

अच्च्छ असुच्छ अणतुच्छ । "तुच्छे तश्चछी वा" (२०४) इति तस्य च छो वा ॥

टसर । टयर । दूवर । "तगरत्रसरतूवरे ट" (२०५) इति तस्य ट: ॥ राजनामांकितस्य जिनमन्दिरस्य तत् प्रविशतो राज्ञञ्च वर्णनम (४०-५१)

सुपइट्टं सुपडायं वेडिस-दल-नील -भित्ति - गिक्भणयं।

अणिउँत्तय-फूल्ल-हरं बालाण वि रुण्ण-अवहरणं ॥४०॥

अन्वयार्थ—(सुपइट्ठ) शास्त्रीय-विध-विधानो के साथ स्थापित; अथवा अति प्रसिद्ध; (सुपडायं) चचल-सुन्दर ध्वजा वाला; (वेडिस-दल) बेंत के समूह के समान, (नील) नील मणियों से निर्मित है; भित्ति) दीवालें जिसकी, तथा (गब्भिययं) स्पर्श तल भाग-उध्वं भाग, शिखर आदि सभी भाग जिस मन्दिर के नील-मणियों से निर्मित है।

(अणिउतय फूल्ल-हरं) जिस मन्दिर में पूजा के लिए आवश्यक माधवी लता आदि के फूलों को रखने का घर भी बनाया गया है; अशान्ति और विघ्न के निवारणार्थ वहाँ यहाँ तक व्यवस्था है कि; (बालाण) बालकों का; (वि) भी; (रुण्ण-अवहरणं) रोना भी रोक दिया गया है। अर्थात् हुँसते हुए बालकों के चित्र वहाँ पर चित्रित, हैं। बाहतरिक्त-सालाहण-सम-जणमलसि-कुसुम-कय-सोहं। पलिल-सिर-पलिब-पीवल-करण घुसिणुमीस-ण्हवण-जन्ना ॥६९॥

अन्वधार्थ - (पिलल-सिर) सचन बाल बाले सिर के समान अध्या वृद्ध-अवस्था के कारण से मलीन बाल बाले सिर के अथवा-फूल आदि से विभू- चित बाल वाले सिर के; (पिलअ) सफेद अथवा मलीन बालों को पीवल = पीत-वर्णीय—स्वर्ण-वर्णीय; (करण) करने के लिए जहाँ पर; (धुसण) कु कुम—केशर से, (उमीस) मिला हुआ; (ण्ह्वण) स्नान करने का; (जल) जल रक्सा हुआ है।

पोअल-धाउ-विणिम्मिअ-विहत्यि-पम-माहुलिंग-आहरणं।

भरह-जिण-भवण-सरिसं मङ्गल-वसहि-सिरी-वसइ ॥४२॥ अन्वयार्थ—(पीअल-घाउ) पीली धातु—स्वर्ण-से; (विणिम्मअ) विनि-मित चवनाया हुआ; (विहत्थि-पम) बारह अंगुल का—प्रमाण युक्त (माहु-लिंग)मातुलिंग—सम्भवतः धूप देने का पात्र विशेष; वही है एक प्रकार का (आहरण) आभूषण जहाँ पर; (भरह जिण भवण सरीस) भरत-जिन के भवन के समान; (मगल-वसहि) कल्याण—मंगल का स्थान रूप; (सिरी-वसई) शोभा का अथवा लक्ष्मो का स्थान रूप वह मन्दिर था।

अध काहल-भव्व-जणं सिढिलिअ-कलि-कालम सिढलाणंदं। नयरस्स मेढिभूयं पढमं तित्थं व पुढवीए।।४३॥

अन्वयार्थ—(अद्य) अथ; (काहल) पाप से डरने वाले ऐसे; (अव्य-जणं) भव्य-मनुष्यों से परिपूर्ण; (सिढिलिअ) निरन्तर धर्म-आराधना करने से शिथिल बना दिया है; (किलकालम्) किलयुग को; जहाँ पर (असिढिलाणन्द) (अगाढ़ आनन्द है जहाँ पर; (नयरस्स) नगर का; (मेढि-भूय) नाभिरूप-केन्द्र-रूप; (पुढवीए) पृथ्वी पर; (पढमं तित्थ व) प्रथम तीर्थ के समान ऐसा वह मन्दिर प्रतीत होता था।

पुह्वी निसीद-तम-भर-निसीहिणीनाह-सरिस-जिण-बिम्बं। खण्डिब-डिम्मल-दम्भं उद्ण्ड-सुवण्णमय-डण्डं ॥४४॥

अन्वयार्थ - (पुहवी) पृथ्वी पर; (निसीह) अर्थरात्रि में; (तम-भर) अन्वकार के भार के लिए-प्रगाढ़ अन्वकार के विनास करने में; (निसी-हिणीनाह) चन्द्रमा के; (सरिस) समान=जनता के मिथ्यात्वरूप अन्वकार

#### १२ क्यारपासपरिवस्

को नब्ट करने के लिए; (जिण) जिनेक्वर का; (बिस्बं) प्रतिमा च्येसी प्रतिमा वाला वह मन्दिर था; (खडिअ) नब्ट कर दिया है; (डेभिअ) दम्भ-शील पुरुषों का; (देभं) दम्भ-कपट जहाँ पर; (उद्दण्ड) बहुत ऊँचा है; (सुवण्णमय-डंड) सोना का दंड जिस मन्दिर का ऐसा।

डरिआणं दर-हरणं डड्ढागरु-दड्ढ-घूव-मुह्-गन्धं। अहि-डसण-इट्ठ-सरणं दसण-कवान्डस्-दट्ठ-तमं॥४४॥

अन्वयार्थ—(डिरिबाणं) डरे हुए प्राणियों के; (दर-हरणं) डर को जो दूर करने वाला है; (डड्डागरं) जलाये हुए अगरं — सुगन्धित द्रव्य विशेषः (दड्ड-धूव) और जलाये हुए धूप की सुह-गधः; शुभगन्ध जहाँ पर फैल रही है; (अहि-डसण) सर्प के दांतों द्वारा (डट्ठ) काटा हुआ भी जहाँ पर, (सरणं) शरण में आने पर बच जाता है। (दसण) हाथी-दांतों के बने हुए; (कवाडंसु) किवाड़ों की किरणों से; (दट्ठ-तमं) जहाँ पर अन्धकार भी नष्ट हो जाता है।

डाहत्त-दाह-हरणं कय-डोहलयाण पुन्न-दोहलयं। कडण-मइ-चत्त-कदणं डब्भंकुर-नील-नीलमणि॥४६॥

अन्वयार्थ—(डाहत्त-दाह-हरणं) संसार रूप दाह से दुःखी जीवों के दाह को भी जो दूर करने वाला है; (कय-डोहलयाण) जिनको किसी भी प्रकार की आकांक्षामय भावना उत्पन्न हुई है; उनकी; (पुन्न-दोहलय) भावना को जो पूर्ण करने वाला है; (कडण मइ) हिसामय बुद्धि वालों की भी; (चत्त-कदण) कुबुद्धि को जो दूर कर देने वाला है; = (जहाँ पर कुत्सितों की कुबुद्धि भी नष्ट हो जाया करती है;) (डब्भकुर) दर्भधासविशेष के अंकुर के समान; (नील) नीली-नीली; (नीलमणि) आँगन में = नील मणियाँ जहाँ पर जड़ी हुई हैं।

दन्भग्ग-मई दर-डोलिर सीसमदोलिरेण हिअएण। दूरमहरं इसन्ते डहमाणो मिच्छदिद्विजणे।।४७॥

अन्वयार्थ—(दब्भमा-मई) दर्भ अंकुर के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धिवाला; (—राजा का विशेषण—) (दर-होलिर-सीसम्) जैसे डर से किसी का सिर हिनता रहता है—(कांपता रहता है—;) वैसे ही प्रतिभा की रमणीयता को देख करके आह्चर्य और आनन्द से जिसका सिर हिल

रहा है; कांप रहा है; इस नरह से वह राजा (अदीनिरेण-हिश्यएण) निर्वल हृदय के साथ; मन्दिर में प्रविष्ट हुआ; (दूरम्) मिथ्यास्वी प्रतिमा की कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकने के कारण से दूर से ही; (अहरं, अधर को—(होठ को;) दांतों से; (डसन्ते) काटते हुए; (मिच्छादिट्ठि जणे) मिथ्याहिट-वाले मनुष्यों को; (डहमाणो) संताप उत्पन्न करता हुआ राजा कुमारपाल मन्दिर में प्रविष्ट हुआ।

युणिरो देवं बारह-रिव तेखं - भित्त नगगर - गिराए।
धम्म-करि-करिल-हूओ कयिल-मिऊ कोह-अपिलत्तो ॥४८॥
अन्वयार्थ (बारह-रिव-लेखं) बारह सूर्यं के समान तेजशाली; (देवं)
वीतराग प्रभु को; (भित्त) भित्तपूर्ण; (गगगर) गद्गद; (गिराए) वाणी से;
(युणिरो) स्तुति करने लगा। हे; (धम्म-करि) धर्मक्ष हाथी के लिए;
(करिल-हूओ) पताका रूप=(ध्वजारूप) ईश्वर! (कयिल-मिउ) आप कदिलं
—केले के समान कोमल हैं; (कोह अपिलत्तो) आप क्रोध से अप्रदीप्त हैं—

अर्थात् शान्त हैं।

दोहल-दुउणिअ-धाराकयंब - धूलीकलम्ब - कण्टइओ ।
धिप्पिर-सुवण्ण-दिप्पिर-तणु-कन्ति - कबट्टिअन्न - पहो ॥४६॥
अन्वयार्थ — (दोहल-मनो) कामना विशेष की पूर्ति के कारण से =
वृक्ष सम्बन्ध मे समय पर वृष्टि हो जाने के कारण से; (दुर्जणिअ) द्विगुणित
वृद्धि को प्राप्त हुए; (धाराकयब) वर्षाऋतु में फूलनेवाले कदम्ब वृक्ष के
समान; (धूलीकलम्ब) ग्रीष्म-ऋतु में फूलनेवाले कदम्बवृक्ष के समान;
(कंटइओ) वृक्ष-सम्बन्ध में कांटा वाला; राजा के सम्बन्ध में उत्पन्न हो
गया है रोमांच — जिसको; ऐसा; (चिप्पिर-सुवण्ण) चमकने वाले स्वणं के
समान; (विप्पिर-तणु) चमकता है जिसका शरीर; (कन्ति) उस शरीर की
कान्ति ने; (कवट्टि-अन्न-पहो) दूसरी सभी प्रभाओं को; =कांतियों को हीन
बना दो है —कुरिसत कर दो है; (ऐसो कान्तिवाला वह राजा था।)

चइउं निव-क उहाई निसढाई निवाड़ धम्म-सिक्खाओ । ओसहमोसिक ओ इव दिन्तो स निसीह अं काउं ॥५०॥ अञ्चबार्थ —(निव-क उहाई) छत्र-तलवार, मुकुट-चामर आदि राजचिन्हों को; (चइउं) छोड़ करके; अलग करके (बोसिक ओ) औषि का जाता; (ओसहं) जैसे औषिष को प्रदान करता है वैसे ही; (इव) तरह; (तिसढाइ-निवाण) निषध आदि राजाओं के लिए; (धम्म-सिक्साओ) धर्म की शिक्काऐ—धर्मीपदेश; (विन्तो) देता हुआ; (स) उस कुमारपाल ने; (निसीहिअ) पापकारी क्रियाओं का परिस्थाग; (काउं) करके प्रविष्ट हुआ।

निध-नामङ्किअ-णिअ-कित्तणयं अनिला व्व अतुल-थामेण । पज्जलिआनल-तेओ भत्तीइ तओ पहटठोसो॥५१॥

अन्वयार्थ—(अतुल-शामेण) महान् बल-शाली होने के कारण से; (अनिला क्व) हवा के समान; (पज्जलिअ-अनल-तेओ) प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी; (निअ-नामिकअ) अपने नाम पर बनाये हुए 'कुमार-विहार" ऐसे; (णिअ-कित्तणणयं) अपनी यशकीर्ति के लिए बनाये हुए; उस मन्दिर मे; (तओ) इसके बाद; (भत्तीइ) मक्ति के साथ; (सो) वह राजा, (पइट्ठो) प्रविष्ट हुआ।

टिप्पण-पिडहार सुपडाय । "प्रत्यादी डः" (२०६) इति तस्य डः ॥ आर्षे दुक्कडादि ज्ञेयम् ॥ प्राय इत्येव । सूपइट्ठं ॥

बेडिस । "इत्वे वेतसे" (२०७) इति तस्य डः॥

गढिभणय । अणिउँत्तय । "गिभतातिमुक्तके णः" (२०८) इति तस्य णः।। रुण्ण । "रुदिते दिना ण्णः" (२०९) इति दिना सह तस्य ण्णः।

बाहत्तरि । "सप्तरौ रः" (२१०) इति तस्य रः ॥

सालाहण । अलिस । ''अतसीसातवाहने लः ।'' (२११) इति तस्य लः ॥ पलिल पलिअ । ''पिलिते वा'' (२१२) इति तस्य लो वा ॥ (पीवल) पीअल । ''पीते वो ले वा'' (२१३) इति तस्य वो वा स्वार्थे ले परे ॥

विहित्थि । माहुलिङ्गः । भरह । वसिंह । काहल । "वितस्ति-वसित-भरत-कातर-मातुलिङ्गे हः ॥ इत्यादिना तस्य हः ॥ बाहुलकान् क्विचन्न । वसद्दे ॥

सिर्विलिय । असिर्विला । मेरि । प्रवमं । 'मेथि-शिथिर-शिथिल-प्रथमे थस्य दः ॥' (२१५) ॥ इत्यादिना यस्य दः ॥

पुढवीए पुह्वी । निसीह निसीहिणी । "निशीधपृथिव्यो वा" इति थस्य हो वा ॥

डिम्भिअ दम्भं। उद्देण्ड डण्ड । डिरिआणं दर । डड्ढा वड्ढ । इसण दसण । डट्ठ दट्ठ । डाह दाह । डोहलयाण दोहलयं। कंडण कदणं । डब्भ दम्भ । डोलिर अदोलिरेण । "दशन-दष्ट-दम्भ-दोला-दण्ड-दर-दाह-दम्भ-दर्भ-कदन-दोहदे दो वा डः।" (२१७) । इति दस्य डो वा ।।दरस्य भयार्थ वृत्ते रेव । अन्यत्र दर । कसन्ते । बहुमाणी । 'बंशवहीः'' (२१=) इति दस्य हः ।। बारह । गम्मर । "संख्या मग्ददे रः" (२१६) इति दस्य रः । करित । "कदल्याम् अद्भुमे" (२२०) इति दस्य रः ।। अद्भुम इति

पिततो । दोहल । 'प्रदीपि दोहदे ल." (२२१) प्रदीप्यतौ धातौ दोहदे . च दस्य लः ।

कयम्ब कलम्ब । 'कदम्बे वा' (२२२) इति दस्य ली वा ॥
धिष्पिर दिष्पिर । दीपौ धौ वा' (२२३) इति दस्य धौ वा ।
कविद्य । ''कदियते वः'' (२२४) इति दस्य वः ॥
कउहाइं । ''कबुदे हः'' (२२४) इति दस्य हः ॥
निसढाइ । ''निषेधे थो ढः'' (२२६) इति धस्य ढः ॥
ओसहं ओसढिओ । ''वौषधे'' (२२७) इति धस्य ढो वा ॥
कित्तणय। ''नो णः'' (२२८) इति नस्य णः ॥ आर्षे अनिलो । अनल
इत्यादि ॥ निअ । णिअ । ' वादौ'' (२२६) इति नस्य णो वा ॥
तन्मन्दिरं शत्र णामिष धर्मोन्मुखत्य कारकम् (४२)

लिम्बासय-निम्बगिरा कलि-ण्हाविअ-पाव-नाविआदरिसा ।

धम्म-रिउणो वि तस्सि दिट्ठे धम्मोम्मुहा हूया ॥५२॥

अन्वयार्थ (लिम्बासय कडुए) मलीन आश्चय वाले; (निम्बिगरा) कटुवाणी वाले, (किल-ण्हाविअ) किलयुग रूप नापित—नाई द्वारा—(पाव-नाविअ) पाप-रूप नापित—नाई द्वारा, (आदिरसा) मलीन आदर्श वाले; (धम्म-रिउणो) धर्म से शत्रुता रखने वाले, धर्मशत्रु; (वि) भी; (तिस्स दिट्ठे) उस राजा के दर्शन करने पर; (धम्मोम्मुहा) धर्म के सन्मुख – धर्मानुरागी; ।हूया) हो गये।

टिप्पण-लिम्बा निम्ब । ण्हाविक्ष नाविक्ष । "निम्बनापिते लण्ह वा" (२३०) इति नस्य लण्ही वा ॥ "पो वः" (२३१) इति पस्य च वः ॥ प्राय इत्येव । रिउणो ॥

#### जिनस्तवन प्रस्ताव :

सो फणस-फालिहह्य-दीहर-मुअ-फलिह-जोडिअ-णडालो। अफरस-गिराइ फालिअ-मोहाइअ जिण-युइमकासि ॥५३॥ अन्वयार्थ — (फणस-फालिहह्य-) पनस वृक्ष के समान जो मंगल रूप हैं; ऐसो (दीहर) दीर्घ; (मुअ-फलिह) मुजा रूप; (परिघ) परिघा; (जोडिअ) जोड़ करके रक्खी हैं; (जडालो) ललाट पर जिसने; वर्षात् दोनों विशाल हाथों को जोड़ करके और ललाट पर स्थापित करके; (सो) वह राजा; (जफरस) कोंमल—विनय भरी; (गिराइ) वाणी से; (फालिअ-मोहो) नष्ट कर दिया है मोह को जिसने—ऐसा होता हुआ; (इअ) इस प्रकार; (जिण-खुइम्) जिन स्तुति को; (अकासि) सम्पन्न किया = जिन प्रार्थना की।

## जिनस्तुति प्रकारः

फिलहा-जलं वहुत्तम्बुजेहि जह जह वणं च नीमेहि। जग-सिरि-नीवावेडय सहइ मही तह तह पएहि।।५४॥

अन्वयार्थ—(फिलिहा-जलं) खाई का जल; (जह) जैसे; (बहुत्त) बहुत; (अम्बुजेहि) कमलों से, (सहइ) सुशोभित होता है; (जह) जैसे; (वणं) जंगल; (नीमेहि) कदम्ब वृक्षों से; (सहइ) सुशोभित होता है; (तह) तथा—उसी प्रकार से; (जग-सिरि) है जगत् के शोभारूप; (नीवावेडय) कदम्ब पुष्प की माला से सुशोभित हे भगवन् ! (तुह) आपके; (पएहि) चरणो मे; (मही) यह पृथ्वी; (सहइ) सुशोभित होती है।

टिप्पण--फणसः। फालिहद्यः। फलिहः। अफरुसः। फालिअः। फलिहाः। "पाटि-परुष-परिघ-परिखा-पनस-पारिभद्रे फः" (२३२) इति ण्यन्ते पटि धातौ परुषादिषु च पस्य फः।

वहुत्तः। ''प्रभूते वः'' (२३३) इति पस्य वः ॥ तुह् कय-कुसुमामेला पणट्ठ-पार**द्धि-पमुह-पाव-मला ।** मुत्ताहल-विमला इह हवन्ति रेभव्व मुद्धका ॥५५॥

अम्बयार्थ—(तुह) आपकी कृपा से संसारी भव्य जीव; (कय-कुसुम-आमेला) धारण कर रक्खी है फूलों की माला मुकुट पर जिन्होंने; ऐसे (पनट्ठ) नघ्ट हो गये हैं; (पारद्धि) पारधी-हिंसक व्याध्र; (पमुह) प्रमुख— इत्यादि; (पावमला) पाप से मलीन आत्माएँ जिसकी कृपा से; ऐसे (मुत्ताहल-विमला) मोती के समान निर्मल होकर कर्ममल से रहित होकर—(इह) यहाँ से; (रेभव्व) "वर्ष र्" के समान; (जो कि ऊपर लिखा जाता है— जैसे कि "कर्म-धर्म-मर्म" में ऊपर है); (मुद्धका) मूर्बन्य धारस्थ के समान सर्वोपरि स्थित-मोक्ष-गामी होकर सिद्ध हो जाते हैं।

टिप्पण-- 'ऋवर्णटवर्गरषा मुर्धन्याः" इति मुर्धन्यः ॥

नीमेहि। बीव। आवेडव कुसुमामेला। "नीपापीडे मो वा" (२३४) इति पस्य मो वा।।

पारित । 'पापद्वी रः" (२३४) इति अपदादी पस्य रः ॥

सहलो जम्मो समलं च जीविञं ताण देव परिग-चिन्छ । जे तं चम्पय-सवलेहिं भिसिणि-कुसुमेहिं अच्चन्ति ॥५६॥

अन्त्रवार्थ—हे (फणि-चिन्ध-देव) फणि सर्प के चिह्न वासे भगवान् पार्श्वनाथ; (जे) जो पुरुष; (तं) आपको; (चम्पम सवलेहिं) चम्पक के विविध वर्णीय फूलों से; (मिसिणि-कुसुमेहिं) कमल के फूलों से; (अञ्चन्ति) पूजते हैं; (ताण) उन्हीं का; (जम्मो) जन्म; (सहलो) सफल है; (जीविअं) जीवन: (सभलं) सफल है।

हिप्पण-नविचिद् भः। रेभ ॥ क्विचित्तु हः। मुलाहल ॥ क्विचिद् उभाविष । सहलो । सभलं । "फो भ हो" (२३६) इत्यनेन ॥ अनादेरित्येव । फणि ॥

सवलेहिं। "बो वः" (२३७) इति बस्य वः॥

भिसिणि । "बिसिन्यां भः" (२३८) इति बस्य भः ॥

असिर-कमन्त्रे अक्यन्ध-सिरे समर्गम्म तुज्झ झाणेण ।

केढव-रिजणो व्व निवा विसढाविसमं न जानन्ति ॥५७॥

अन्वयार्थ — (असिर-कमन्चे) सिररहित घड़वाले युद्ध में; (अकयन्च-सिरे) घड़ रहित सिर वाले — युद्ध में; (ऐसा युद्ध — जिसमें घड और घड़ रहित सिर ही युद्ध कर रहे हों मृत्यु के अन्तिम क्षणों में योद्धाओं के भग्न अंगोपांग भी जब तक जीव-प्रदेश शनेः शनैः निकलते रहे हों — उतने क्षणों तक भी मार-काट की प्रवृत्ति किया ही करते हैं — ऐसी मान्यता रण-विद्या-विशारद मानते आये हैं) (समर्राम्म) ऐसे भयंकर — अन्धाधुन्ध युद्ध में; 'तुज्झा' आप के; (झाणेण) ध्यान से; (केढव-रिज्ञणों) केटम राक्षस के शतु — विष्णु की; (ब्ब) तरह; (निवा) योद्धा-राजा; (विसद्धाविसमं। युद्ध की विषमता और अविषमता; — मयंकरता और सरलता को; (त) नहीं; (जानन्त) जानते हैं।

हिष्पण-कमन्त्रे-अकयन्त्र । "कबन्त्रे मयी" (२३६) इति बस्य मगौ।।

केंद्रव । "कैटमे भो वः" (२४०) इति भस्य वः ।। विसदा विसयं । "विषये मी हो वा" (२४१) इति मस्य को वा ॥ वम्मह-पिआहिबन्त अहिमन्तु-पिआ य अहरिओ तेण।

तुह भसल-साम पय-पङ्काएसु भमराइअं जेण ॥५०॥ अन्वयार्थ—(जेण) जिसके द्वारा; (तुह) आपके; (भसल-साम) कमल के समान क्याम; ऐसे (पय-पङ्काएसु) चरण-कमलों में; (भमराइयं) अपने आपको भँवरे के समान न्योद्धावर कर दिया गया है; (तेण) उससे; (वम्मह पिआ) मन्मथ के पिता विष्णुदेव; (अहिवण्णू) अभिमन्यु; (या और; (अहिमन्नु-पिआ) अभिमन्यु के पिता—अर्जुन, (अहरिओ) वीरता में और सफलता में तिरस्कृत कर दिये गये है। (आपका भक्त विष्णु-अभिमन्यु-अर्जुन से भी बढ-कर हो जाता है।)

हिष्यम - वम्मह । "मन्मथे वः" (२४२) इति मस्य वः ॥ पिश्राहिवन्त्र अहिमन्तु । "वाभिमन्यौ" (२४३) इति मो वो वा॥ भसलभमराइअं। "भ्रमरे सो वा" (२४४) इति मस्य सो वा॥

पहु तुम्हकेर-अहखाय-संज्ञमे सोवओग-साहूण।

न समो अह जाओ तव-किसङ्ग-लट्ठी वि हु कुदिट्टी ॥५६॥ अन्वयार्थ—(पहु) हे प्र पु ! (तुम्हकेर) आपके; (अहखाय-संजमे) यथा- ख्यात चारित्र मे; (सोवओग) परिपूर्ण उपयोग अर्थात् सावधानीपूर्वक पालन करते हुए; (साहूण) साधुओं की; (समो) बराबरी; (न) नहीं कर सकते है; वे मिथ्याद्दष्टि; जो कि; (अह-जाओ) यथाजात अर्थात् नग्न रहते हुए ही = वर्षा-आतप-शीत आदि कष्ट सहन करते हुए और=; (तव-किसग लट्टी) तप से कुश-शरीर होकर जो लकड़ो के समान हो गये है; (हु) निश्चय करके; ऐसे (कुदिट्टी) कुड़ष्टिवाले-जमदिन्न आदि ऋषि।

टिप्पण — जेण । "आदेर्यो जः" (२४५) इति यस्य जः ॥ आदेरिति किम् । भमराइअं । बाहुलकात् सोपसर्गस्य अनादेरिप । संजमे ॥ वत्रचिन्न । सोवओग ॥ आर्षे लोपो पि । अह-खाय । अह-जाओ ।

तुम्हकेर । "युष्मद्यर्थपरे त ।" (२४६) इति यस्य तः ॥ लट्ठी । 'यष्टयाः लः" (२४७) इति यस्य लः॥

करणिज्जाकरणीअं पेआपिज्जं च जे न वि मुणन्ति । ते दोस-दुइज्जा वि हु गुण-वीआ हुन्ति तद्दें दिट्टे ॥६०॥ अन्वयार्थं —(करणिज्ज) कर्तव्यः (अकरणीअं) और अकर्तव्य कोः (पेय) प्रियः (अपिज्जं) और अप्रिय को. (जे) जो मूर्खः (न वि) नहीः (मुणन्ति) जानते हैंः (ते) वेः (दोस-दुइज्जा वि) दोष-द्वितीया — दुष्ट पुरुष मीः (हु) निरचय ही; (सुप-कोका) गुप्तकान; (हुन्ति) हो जाते हैं; (सई विट्ठें) आपके दर्शन करने पर ।

वेकनस उत्तरीक्षा धवल-दुगूलोत्तरिज्ज-पिहिस-मुहू ।

तुह कय-ण्हवणा घण-छाय-छत्त-छाहीको माणन्ति ॥६१॥

अन्वयार्थ—(वेकन्स) छाती पर यज्ञोपवीत की तरह पहना जाने
वाला वस्त्र, (उत्तरीका) उत्तरीक — ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र; ऐसे वस्त्र
वाले; (धवल) निर्मल-सफेद; (दुगूल) दुकूल—वस्त्र ऐसा जो; (उत्तरिज्ज)
उत्तरीय वस्त्र से; (पिहिंअ) — थूक आदि से आशातना एवं वायुकाय की
हिसा निवारणार्थ— ढेक लिया है; (मुहा) मुख को; जिन्होंने; ऐसे — पूजा
करने वाले व्यक्ति; (तुह) आपके; (कथण्हवणा) कराया है स्नान आपको
जिन्होंने; ऐसे; (धण) सघन; गाढ; (छाय) छायावाले; (छत्त) छत्र की;
(छाहीओ) छाया का अनुभव करने वाले; (माणन्ति) मुखी होते हैं (शोभा का
अनुभव करते हैं।)

हिष्पण करणिज्जाकरणीअ। पेआपिज्जं। दुइज्जा बीआ। उत्तरीआ दुगूलोत्तरिज्ज । "वोत्तरीयानीयतीयकृद्धोज्जः" (२४६) इति यस्य ज्जो वा ॥

#### राज्ञो जिन स्नपनम्

इय सच्छाओ कइवाह-परिअणो कइ अवं थुइं काउं।
आइ-किंडि व्व अभेडो जिण-ण्हवणे अह पयट्टो सो ॥६२॥
अन्वयार्थ-(इय) इस प्रकार; (सच्छाओ) शरीर की सुन्दर कान्ति
वाला; (कइवाह परिअणो) जिसके साथ किंतपय-परिजन हैं (अर्थात्
परिमित परिवार जन हैं) जिसके साथ; (आइ-किंडिच्ब) आदि
वराह=वराह अवतार के समान; (अभेडो) कायर नहीं अर्थात्
शूरवीर; (जिण-ण्हवणे) जिन-प्रतिमा को स्नान कराने पर; (अह)
अय=अर्थात् स्नान कराने के बाद तत्काल ही; बिना व्यवधान डाले ही;
(सो) वह कुमारपाल; (कइअवं) किंतपय=समयानुसार आवश्यक; (थुइं)
स्तुति को; (काउं) करने के लिए; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ।

विष्पण— छाय छाहीओ। ''छायायां होऽकान्तों वा' (२४६) इति हो वा ॥ अकान्तो इति किम्। सण्छाओ।

कहवाह कहअब । "डाहबी कतिपये" (२५०) इति यस्य डि दाह-वी पर्यायेश ।

े किंडि। अमेडो। "किरि मेरे रो डः" (२४१) इति रस्य डः। पल्लाणिब-अपडायाणिअ-हयमाएहि अवर-राएहि। कणवीरिच्चय-कलसो- हलिइ-गोरो स किर दिट्ठो ॥६३॥ **म-वयार्थ-**-(पल्लाणिअ) काठी आदि सामान से सजाए हुए; और (अपडायाणिअ) काठी आदि सामान से नहीं सजाए हुए; (हयमाएहि) ऐसे घोड़ों से आये हुए; (अवर राएहि) अन्यान्य राजाओं द्वारा; (कणवीरिक्वय) कनेर के फूलों से पूजा गया है जो ऐसा; (कलसो) कलशवाला; (हलिह-गोरो) हलदी के समान है गौर वर्ण जिसका; ऐसा; (स) वह राजा कुमारपाल; (किर) निइचय ही; (दिट्ठो) हर्षपूर्वक देखा गया। हिष्पण-पल्लाणिअ अपडायाणिअ। "पर्याणे डा वा" (२४२) इति

रस्य डा वा ॥

कणवीर । "करवीरे णः" (२४३) इति आद्यरस्य णः ॥ तेण जिणम्मि दुवालस-रवि-तेए मुहल-घण्ट-थोर-रवं। णङ्गलि-लङ्गलि भायर-सरिसेण पलोट्टिआ कलसा ॥६४॥

अन्वयार्य—(णंगूलि) बलभद्र; (लंगलि-भायर=) बलभद्र के भाई श्रीकृण्ण इन दोनो के; (सरिसेण) समान रूप वाले; (तेण) उस राजा द्वारा; (मुहल) प्रतिष्विनि करने से मुखर याने वाचाल; ऐसे; (घट) घन्टे के; (थोर) स्थूल भारी; (रब) आवाज जहाँ पैदा होती है ऐसे; (दुवालस रिव तेए) बारह सूर्य के समान तेजस्वी; (जिणम्मि) जिण प्रतिमा के आगे अर्थात् उस मन्दिर में; (पलोट्टिआ) खाली हुए एक स्थान पर रक्खे हुए थे; (कलसा) अनेक कलश जहाँ पर; सोना मणि आदि से निर्मित कलश—प्रतिमा को स्नान करा देने के कारण से खाली हुए -- एकान्त में रक्खे हुए थे।

टिप्पण- हिलह । मुहल । ''हरिद्रादी लः" (२५४) इति रस्य लः ॥ आर्षे दुवालस । थोर । "स्थूले लो रः" (२४४) इति लस्य रः ॥

णङ्गूलि णाहलत्तण-अपुण-भवत्थं निवेण करुणाए। लङ्गूलि-लाहला वि हु सित्ता जिण-ण्हवण-सिललेण ॥६४॥ अन्वयार्थ - (णगूलि) लम्बी पूँछ वाले - तियँच प्राणित्वः औरः (णाह-लत्तण) म्लेच्छत्वः (अपुण-भवत्थ) इन उपगेक्त दोनों अवस्थाओं की प्राप्ति उन प्राणियों को पुनः न हो; इसलिए; (करुणाए) दया करके, (निवेष) राजा कुमारपाल ने; (जिणण्हवण) जिन प्रतिमा को स्नान कराने के पश्चात्-

यत् कि बित् (सिवसेग) बविष्ठाच्य जस से; (संयूजि-साह्या) सम्बी पूँछः वाले वे—सियँच प्राणी और म्सेच्छ जाति के पुरुषः (बि) भी; (ड्रू) निरुचय करके; (पातपूरणार्चः) (सिसा) गीसे किये गये; छीटे डाले गये; (इस जल से उनकी निकृष्ट अवस्था से मुक्ति हो जायगी—ऐसी मान्यता से)

हिण्यम-णङ्गलि लङ्गलि । णङ्गूलि । णाहल लाहुला । : लाहुल लाङ्गल लाङ्गले वादेणें : । (२४६) एषु आदेलेंस्य णो वा । जिनावें स्वीतंगीत प्रस्तावः—

सिस-खण्ड-णडालाहि समरी-भासाइ दूसिमिण-हरणं।

सिविणे वि दुलहमणुजिणमकारि संगीयिमत्बीहि ।।६६।। अन्वयार्थ—(सिस-संड-णडालाहि) अञ्च्यो के चन्द्रमा के समान है ललाट जिनकी, ऐसी; (इत्थीहि) स्त्रियों के द्वारा; (समरी-भासाइ) भीकों की भाषा में; (दुसिमिण-हरणं) दुस्वप्नों से उत्पन्न विष्नों का हरण करने वाले ऐसे गीत को; (सिविणं वि) स्वप्न में भी जिसका सुनाई देना; (दुलहम्) दुर्लभ है; एसा (अणुजिणम्) पार्श्वनाथ भगवान को लक्ष्य करके =गाया हुआ; (संगीयम्) ऐसा सगीत; (अकारि) प्रारंभ किया।

टिप्यण--णडालाहि। "ललाटे च" (२४७) इति आदेर्लस्य णः।। समरी। 'शबरे बो मः।" (२४८) इति बस्य मः॥ सगीतम् [६७-७७]

दिवआ सुनीविआहि नीमीओ नच्चणीहिँ तक्कालं।

सविसेस-सह-गीए सज्जाइ-कमोक्कम पयट्टे ॥६७॥ अन्वयार्थ—(सुनीविजाहि) रचना की हिंदि से सुन्दर वस्त्रों से सुज्ञीभित ऐसी; (नज्जणीहिं) नृत्य करने वाली स्त्रियो द्वारा; (तक्कालं) तत्काल ही — नृत्यारंभ के पूर्व क्षण में ही; (नीमोओ) नाड़ा — इजार बन्द — लहंबापायजामा बांधने का डोरा — (दिंद्धा) मजबूत बांधा गया — नृत्य के समय में कहीं खुल न जाय इसीलिए —; (सज्जाइ) बड्ज; (नासा, कंठ, उर, तालु, जिल्ला, दंत, इन छ स्थानों से उत्पन्न ऋषभ आदि स्वरों की) (कमोक्कम) उतार-चढ़ाव, हस्व, दीर्ध के क्रम के अनुसार; (पयट्टे) ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें; ऐसा; शब्द (गीत का विशेषण —) (सविसेस) निर्दोष-प्रार्थंक-रम्य इन विशेषताओं सहित; ऐसे हैं (सद्द-गीए) शब्द और गीत जिसमें; — ऐसा नृत्य उन स्त्रियों द्वारा प्रारंध किया ग्या —।

हिष्यण — दूसिमिण सिविणे । सुनीविकाहि नीमीओ । "स्वप्ननीव्योवी" (२५६) इति वस्य मो का ॥ सिविमसं। सद्द। सज्जाइ। "शाषोः सः" (२६०) इति श्राषयोः सः॥
तद्या विणिश्च सुसाहि निव-सुण्हा-वल्लहाओ ता दिट्ठा।
पाहाण-पुत्तिआहि व पासाण-त्यम्भ-लग्गाहि॥६६॥
अन्वयार्थ — (तद्वया) नृत्य समय में = देखने के आगन में = (निव-सुण्हा-वल्लाहाओ) राजवधुओं के लिये भी प्रिय लगने वालीः (ता) वे नृत्य करने वाली स्त्रियाँः (पासाण-त्यम्भ लग्गाहि) पत्थर के भंभों के सहारे खड़ी हुई = जिससे कि अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख सके = इस दृष्टि से लज्जावधात् ओट में खड़ी हुई; (विणिअ-सुसाहिँ) वैश्यवगं की पुत्रवधुओं द्वाराः (पाहाण-पुत्ति जाहिव) = नृत्य-गीत-इतना आकर्षक था कि वे पुत्रवधुऐं = मानो पाषाण — पुतिलयों ही हों (= ऐसी चित्रस्थवत् निर्मिष दृष्टि से) (दिट्ठा) देखने लगी या देख रही थी।

टिप्पण-सुसाहि सुण्ह। "स्नुषायां पहो न वा" (२६१) इति षस्य पहो ना।

वञ्जिअ-दस-विह-धाऊ जणणी लासस्स दह-विहस्सा वि।

दिवसे दिवहावगमे अ सुह-यरी वाइआ वीणा ।।६६॥ अन्वयार्थ—(विजअ) प्रकट किया है जिसने; (दस-विह-धाऊ) दस प्रकार के धातु अर्थात् नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध शलितका == (नृत्य-गान विशेष; == ) वाली, (लासस्स) भरत-शास्त्र प्रसिद्ध गेयपद आदि के; (दह विहस्स) दस प्रकार के; (अवि) भी; (जणणी) मानो ये नृत्य करने वाली स्त्रियाँ ही इन नृत्यों की आदि == जननी हो; (दिवसे) दिन भर तक, (अ) और; (दिवहा-वगमे) दिन की समाप्ति पर—रात्रिकाल में भी, (सुहयरी) सुख उत्पन्न करने वाली; (वीणा) वीणा, (वाइआ) बजाई गई।।

टिप्पण--पाहाण पासाण । दस दह । "दशपाषाणे हः (२६२) इति शषयोर्यथादर्मन हो वा ।।

दिवसे दिवहा। "दिवसे सः" (२६३) इति सस्य हो वा।
रिज्ञ नर-सिंघेणं वंसिअ-सीहेण वाइओ वंसी।
दाघत्त-दाह-हरणो-छुह-धवले जिण-गुणे गाउं॥७०॥
अन्वयार्थ—(नर सिंघेण) मनुष्यों में सिंह के समान एसे कुमारपाल
राजा को; (रंजिअ) प्रसन्न किया है; ऐसे (वंसिअ-सीहेण) वंशी बजाने में सर्वश्रेष्ठ राजा द्वारा, (छुह-धवले) अमृत के समान निर्मल; (जिण गुणे) जिनेस्वर के गुणों को; (गाउं) गाने के लिए; (दाघत्त) दाह-जलन से दुःसी के;
(दाह-हरणो) दाह को हरण करने वाली, (वंसो) बांसुरी; (वाइओ) बजाई।

विषयण-सिषंणं सीहेण। "होवीऽनुस्वारात्" (२६४) इति हस्य घो (वा) स्वनिद् अननुस्वारादपि । दावत्त दाहु ॥

छिम-छत्तिवण्ण-गोरी छट् ठी भल्लि व्य पञ्च-बाणस्स ।

मय-छावच्छी वर-मुहर-गायणी गिण्हिं तालं ॥७१॥ अन्वयारं —(छमि-छत्ति वणगोरी) शमी सप्त-छद वृक्ष के फूलों के समान गौर वर्णवाली; (वर मुहर गायणी) श्रेष्ठ और मुखर-स्पष्ट गाने वाली; (मय-छावच्छी) मृग के बच्चे के समान आंखों वाली; (पंच-बाणस्स) कामदेव के; छट्ठी पांच बाणों के अतिरिक्त मानो यह छट्ठा अस्त्र के रूप में, (भिल्स) माला = बच्छीं के, (क्व) समान; (तालं) कांसे का निर्मित बाद्य ताल को; (गिण्हिं )) ग्रहण करके; जिन गान करने लगी इसका वर्णन आगे की गाथाओं में—

अमय-छिरा-महुर-सराजमय-सिरोवम-सराहि अणुगमिका। जिण - गाणम्मि - पयट्टा गुण-भायण - दाण-भाणं तो॥७५॥

अन्वयार्थ — (अमय छिरा) अमृत की धारा के समान: (महुर-सरा) मधुर आवाज वाली; (अमय-सिरोवम-सराहि) अमृत की धारा के समान स्वरों से अन्य द्वारा सहायतार्थ गाये हुए — लय द्वारा; (अणगिमत्रा) अनुकरण की जाती हुई; (जिणगाणिम्म) जिनेश्वर की गायन रूप स्तुति में; (पयट्टा) प्रवृत्त हुई; गुण-भायण-दाण-भाणं) गुण भाजन अर्थी। गुणवान पुरुषों के लिये जो दिया जाने वाला दान; उसके पात्र रूप गायन को (तो) उसके बाद।

विष्पण - हुह। छमि। छत्तिवण्ण। छट्ठी। छावच्छी। "षट्शमी" (२६५) इत्यादिना आदेवं णस्य छ:।

छिरा सिरो। "सिरायां वा" (२६६) इति आदेश्छो वा।

दण-कुल-दणुअ-कुलाराइ-दुल्लहं तीइ रा-उल-विहारे।

राय-उल-पियमवीकं गीअं सोउं न को आओ।।७३।।

अन्वयार्थ-(दणु कुल) राक्षस कुल के लिए; और; (दणुअकुल-आराइ)
राक्षस-कुल के शत्रु—देवताओं के लिए भी (दुल्लहं) दुर्जभ; (राय-उल-पियम)
राजा के लिए भी प्रिय; ऐसा (गीत का विशेषण); (तीइ) उन नाचने वाली—
गाने वाली स्त्रियों के; (अवीयं) अद्वितीय; (गीअं) गीत को; (सोउं) सुनने के
लिये; (रा-उल-विहारे) उस कुमार-विहार में; (को) कीन; नहीं; (आओ)
आया। अर्थांग् सभी आये।

#### ६४ कुमारवासवरितम्

हिष्यम - भायम भायं। दणु दणुखः। रा-उल राय-उसः। "लुग् भाजन" (२६७) इत्यादिना सस्वरस्स जस्य लुग् वा।।

सक्कय-वारण-पाइअ-वायरण-पउत्त-सद्द-कय-गीए । ब्राउब्जिब-पायारे रङ्गे पुण वासि मुणि-पारो ॥७४॥

अन्यवार्थ— (सक्कय-वारण) संस्कृत व्याकरण तथा; (पाइअ वायरण) प्राकृत व्याकरण में; (पउल्त, प्रयुक्त कहे गये; (सह) अव्दों द्वारा; (कय-गीए) किया गया है नीत जिसमें; ऐसी (रंगे) रंग भूमि में; (आउज्जिअ) वाख बजाने वाले; (पायारे) के मण्डल में केवल; (गुणि पारो) गुणज्ञ संगीत विशेष्ण ही; (आसि) या अर्थात् रंग भूमि के केवल विशेषज्ञों की ही मण्डली बैठी हुई थी शेष श्रोता दूर बैठे हुए थे।

तत्थागओ अ कालायस-सम-कालास-अहिअ-हिअओ जो। सो केलि-किसलयासोअ किसल-कोमल-हिओ आसि॥७५॥

अन्यवार्थ—(तत्थ) वहाँ पर; (आगओ) आया हुआ; (कालायस-सम) काले लोहे से भी; (अहिअ) अधिक काला; (हिअओ) हृदयवाला = ऐसा पुरुष भी; (जो) कोई भी; (सो) वह अर्थान् कठोर पुरुष भी; (केलि-किसलय) केले के कोमल पत्ते के समान = हृदयवाला; (असोअ-किसल) अशोक किशालय की, (कोमल) कोमलता के समान; (हिओ) हृदयवाला; (आसि. बन जाता था। अर्थान् गायन का माधुर्य और रस इतना प्रिय था कि कठोर से कठोर हृदय वाला भी कोमल हृदय वाला बन जाया करता था।

हिष्यण—वारण वायरण। पायारे पारो। आओ तत्थागओ। "क्याकरण प्राकारागते कगोः" (२६०) इति को गश्च लुग् वा॥

कालायस कालास । किसलया किसल हिअओ । हिओ । "किसलय-कालायस-हृदये यः" (२६९) इत्यादिना यस्य लुगु वा ॥

दुरगावी-पा-वीढं दुरगा-एवीस-पाय-वीढं च। मोत्तुं गण-गंधन्वा तं गीअं सोउमोच्छरिया ॥७६॥

अन्वयार्थ — (वुगावी) दुर्गा-देवी के; (पा-वीढं) पाद-पीठ — सिंहासन को; तथा (दुग्गा-एवीस) दुर्गदेवी के स्वामी शंकर के, (पाय-वीढं) पाद-पीठ को; (मीस् ) छोड़ छोड़ करके; (गण गंधक्वा) नदी आदिगण और किन्नर आदि गन्नवं; (तं गीअं) उस-गीत — गायन को; (सीउम्) सुनने के लिए; (उच्छरिया) वहाँ कुमारविहार में पहुंच गये। जिण-पाय-मंडण-गुरु-पा-वडणाई चइय तत्थ उन्म-जणो। पुलयङ्कुरेहि कलिओ उउम्बरी उम्बरेहि व।।७७॥

बन्धमार्थ — (जिण-पाय-वडण) जिनेश्वर भ० के चरणों में गिरना — नमस्कार करना; (चड्छ) छोड़ करके; (गुरु-पा-वडणाई) ग्रुरु के चरणों में नमस्कार करना; (चड्छ) छोड़ करके; (तत्य) उस रंग भूमि में; (उक्भ-जणो) खड़ा हुआ आदमी; (पुलयङ कुरेहि कलिओ) ऐसा रोमाञ्चित हो आया कि जैसे (उउम्बरो) उदुम्बर; (उम्बरेहि) उदुम्बर फलों से — पुलकित हो जाता है।

हिष्पण- दुग्गावी दुग्गा-एवी। पा-विह पाय-वीह। पाय-विषण पा-वडणाइं। उउम्बरी उम्बरेहिं। "दुर्गा देव्युदुम्बर-पाद-पतन-पाद पीठेन्तदैं:" (२७०) इत्यादिना दस्यान्तर्मध्ये सुग् वा। अन्तरिति किम्। दुर्गा देव्याम् आदौ मा भूत।।

जाव निवो कय-पूओ आरत्तिय-मङ्गलं न जा कुणइ।
ता देव-उले मरुवय-पूओं अणुसोइउं लग्गो ॥७८॥
अन्वयार्थ—(जाव) जब तकः (कय-पूओ) की है पूजा जिसनेः ऐसाः
(निवो) राजाः (आरत्तिय-मंगल) मंगल आरतीः (जा) जब तकः (न) नहीः
(कुणइ) करता हैः (ता) तब तकः (देव-उले) देव-मन्दिर मेः (मरुवय-पूअं)
मरुवक पूजाः (पूजा-विषयक पश्चात्ताप) केः (अणुसोइउं लग्गो) विषय में
विचार करने लगा।

### राज्ञी मरुबक पूजाविषयमनुशीचनं-अनुशोचनप्रकार :---

मद्द ताव देउलिममं निम्मिवअं सहल-जीविअमणेण । सव्व-रिज-कुसुम-पूआ नो जद्द जीअं न मे सहलं ॥७६॥ अन्वयार्थ (मद्द) मेरे द्वारा; (इमं) यह; (देउलम्) मन्दिर; (निम्म-विअं) बनाया गया है; (अणेण) इससे मेरा; (सहल-जीविअस्) जीवन सफल हो गया है; किन्तुः (जइ) यदिः (सव्व-रिज-कुसुम पूआ) सभी ऋतुओं में खिलने वाले; पुष्पों से पूजाः (नो) नहीं कीः तो (मे) मेराः (जीअ) जीवनः (सहलं) सफलः (न) नहीं है।

#### शासमबेबी बचनम् ---

अह भणिअं खे सासण-देवीए एवमेव मा जूर। आवत्तमाण-जस तुममेमेब किमत्तमाण-मणो॥ = ०।।

## ६६ | कुमारवासमस्तिम्

अन्वयार्थ — (अह) तब — चिन्ता के समय में — (सासण-देवीए) शासन-देवी द्वारा; (क्षे) आकाश में खड़े होकर; (भणिकां) ऐसा कहा गया कि — है; (आवसमाण-जस!) तीनों लोक में फैल रहा है यश जिसका — ऐसा है राजन ! (एवमेव) इस तरह से; (मा जूर) चिन्ता मत कर; खिन्न मत हो; (तुमम्) तुम; (एमेब) इस तरह से; (किम्) क्यों; (अत्तमाणमणो) आर्त मन वाले — (दु:खी मन वाले) हो रहे हो।

## उद्यानस्य सर्वश्रदुकुसुमसमृद्धावाजीर्वादः

गुणि-पावारय-पारय दुह-अड-चिन्तावडेसु मा पडसु । होही तुह उज्जाणं सइ सव्व-रिऊहि कय-कुसुमं ॥८१॥

अन्वयार्थ — (गुणि-पावारय) गुणवान-पुरुष रूप कपड़ों में भी तूं; (पारय) सर्वश्रेष्ठ ढँकने वाला वस्त्र रूप है; अर्थात् सभी गुणियों में तू ही अकेला सर्वाधिक गुणवाला है; ऐसा हे राजन् ! (दुह-अड) दुःख-रूप कूप में; (चिन्तावडेसु) चिन्ता-रूप कूपो में; (मा पडसु) मत गिर; अर्थात् चिन्ता मत कर; (सइ) सदा, (सव्व-रिउहि) सभी ऋतुओं द्वारा; (कय-कुसुम) उत्पन्न किये गये हैं फूल जिसमें; ऐसा; (तुह) तुम्हारा; (उज्जाण) वगीचा; (होही) होगा।

टिप्पण-जाव जा ता। ताव। देव-जले देउल। जीविअं जाअं। एव-मेव एमेअ। आवत्तमाण अत्तमाण। पावारय पारय। अड चिन्तावडेसु। "यावत्तावज्जीवितावर्तमानावट-प्रावारक देव कुलैंबमेवे वः"।।२८१॥ इत्यादिना याबदादिषु वकारस्य अन्तर्वर्तमानस्य सुग् वा।। अन्तरित्येव। एवमेवेति अन्त्यस्य न।।

इति प्राकृतद्वयाश्रये महाकाव्ये अष्टमस्याध्यायस्य उदाहरणप्रतिपादन द्वारेण प्रथम पादः सम्पूर्णः ॥

#### राज्ञो गुरुप्रणामः —

आरित्तयमह काउं मुक्क-मलो अपरिमुत्त-माउक्को ।
तव-सत्तं गुण-सक्कं माउत्त-निर्हि गुरुं पणओ ॥८२॥
अन्वयार्थ-(अह) तदनन्तरः (आरित्तयम्) आरतीः (काउं) करकेः (मुक्कमलो) संकल्प-विकल्प की कलुषितता से रहितः (अपरिमुत्त-माउक्को) जिसने मृदुता को नहीं छोड़ा हैः ऐसा राजा कुमारपालः (तव-सत्तं) तपस्या करने में शक्तिशालीः (गुण-सक्कं) गुणों में समर्थः (माउत्त-निर्हि) विनय-

मृदुता के निष्य; ऐसे; (युर्च) अपने युर्व कों; (पणजों) राजा ने प्रणाम किया । जिनमन्दिराद्वास निर्ममनम्—

F

विञ्चुअ-डक्कोरंग-दंट्ठ-जीव-जीवाउ-चरण-रेणु-कणं ।

लुक्क-कॉल लुग्ग-भवं तं समुपासिअ गओ राया ॥= ३॥

बन्धयाचं—(विञ्चुअ-डक्क) विञ्चु के द्वारा काटे हुए; और; (उरग-वंट्ठू) सर्प के द्वारा काटे हुए; (जीव) जीवों के लिए; (जीवाउ) जीवन-अरोपधी के समान है; (चरण-रेणु-कणं) जिनके चरणों की धूलि का कम; ऐसे गुरु को, (लुक्क-कॉलं) जिन्होंने कलियुग को अथवा कलह को; सद् प्रवृत्ति द्वारा; नष्ट कर दिया है; ऐसे गुरु को; (लुग्ग-भवं) अभयदान आदि द्वारा जिन्होंने संसार को—भव-भ्रमणा को—नष्ट कर दिया है; ऐसे; (तं) उन गुरुदेव की; (समुपासिअ) सम्यक्रीति से उपासना सेवा करके; (राया) राजा कुमारपाल; (गओ) कुमार विहार से विकल गया—प्रस्थान कर दिया।

टिप्पण—''संयुक्तस्य'' (१) अधिकारोयम् "ज्यायाम् ईत्" (२.११५) इति यावत् ॥

मुक्क मुत्त । माउक्को माउत्त । सत्तं सक्कं । उक्को दट्ठ । सुक्क लुग्ग ''शक्त-मुक्त-दब्ट-रुग्ण-मृदुत्वे को वा" इति एषु को वा ।।

राजाश्वस्य वर्णनम् [=४-६०] लक्खण-पूण्ण-मखीणं अछीण-गमणं अझीण-तण् तेअं।

खन्धाइ-सत्त-पिहुलं पोक्खर-गन्धं धुवावत्तं ॥**=**४॥

अन्वयार्थ—(लक्खण-पुण्णम्) शास्त्रोक्त सभी शुभ-चिह्नों से पूर्णः (अखीण) सभी अंगोपांगों से परिपूर्णः (अछीण गमनं) जिसकी चाल में किसी प्रकार का कोई दोष नही थाः (अझीण-तणु-तेअं) जिसके शरीर का तेज-कान्ति-न्यून नहीं थीः (खन्धाइ-सत्त-पिहुलं) स्कन्च-खंषा आदि शरीर के सात स्थानों पर जो विस्तृत अंगवाला थाः (पोक्खर-गन्धं) कमल के समान सुगंधिवाला थाः (खुवावरां) ध्रुव नामवासी—जो दश संख्याएँ हैं अर्थात् जिन दस अंको से गणित-शास्त्र का निर्माण होता हैः उनके समान जिसके अंगोपांग पर दस मँवर जैसे चिह्न अंकित थे= ऐसा वह घोड़ा था।

सन्द पिउ-कन्द-सरीसावणीस-बुग्यं असुनक-रोम-छवि। अणसुनस-मजलि-कुसुमं सेडय-जर-सेड अञ्ज-रजं॥८४॥ अन्वयार्थ — (सन्द पिछ) कार्तिकेय के पिता — महादेव; और (कन्द) कार्तिकेय; इन दोनों के; (सरीस) समान; (अवणीस) पृथ्वी पित — राजाओं के; (जुग्गं) योग्य; (असुक्क-रोम-छिव) जिसके बालों का सौन्दर्य शुष्क- रूखा नहीं है अर्थात् चिकने केशों के सौन्दर्य से युक्त; (अणसुक्ख-मडिल-कुसुमं) जिसके मुकुट के फूलों का समूह सूखा-नहीं है; अर्थात् ताजे ततन-फूलों से निर्मित मुकुट वाला, (खेडय) विष; और (जर) जवर; को; (खेड) नष्ट कर देती है; (बंग-रजं) जिसके शरीर की भूल; ऐसा गुणवान वह घोड़ा था।

थाणु-पिया-जल-पुण्णं अखाणु-वायं जणेहि दीसन्तं। पडिखम्भि अट्ट-थम्भय-थम्भिअ-तण्-ठम्भिअच्छेहि॥६६॥

अन्वयार्थ—(थाणु) महादेव की; (पिया) प्रिया—अर्थात् गंगा के (जल) जलवत्; (पुण्णं) पितत्र; (अखाणु-वायं) ठूंठ आदि स्थानों पर जो ठोकर पतन—नहीं खाता है; ऐसा; अथवा "स्थाणुं' नामक वात-रोग से रहित; ऐसा; (पिडिखिम्म-अट्ट-थम्भय) ऊँचे-ऊँचे भवनों के स्तंभों वे आगे जो ऐसे खड़े है मानों स्तंभ के आगे ही दूसरा स्तंभ खड़ा किया गया हो; इस रोति से खड़े हुए (चिश्वं नार्थी पुरुषों का विशेषण) (थिम्भअ-तणु) उन पुरुषों का शरीर ही मानों स्तंभरूप हो गया हो; इस रोति से स्तब्ध खड़े हुए, (ठिम्म-अच्छेहि) उन पुरुषों को वह दिव्य घोड़ा देखने पर इतना आश्चर्य हुआ कि; उनकी आंखे चिर्मिमेष होती हुई स्थिर-स्तब्ध हो गईं थी ऐसे; (सभी विशेषण दर्शनार्थियों के हैं); (जणेहि) (दर्शनार्थी) पुरुषों द्वारा; (दीसन्तं) देखा जाता हुआ—घोड़े का विशेषण; क्रिया आगे की गाथा में—

रगां पिग-रत्त-सरं रिव-हय-सुक्कं व नील-िकच्चि-छवि। सुङ्ग-करणगा-चच्चर - चइत्त - ठिअ - दिट्टि-दुच्चज्जं।।८७॥

अन्वयार्थं—(रग्गं) अस्व शिक्षा में अणुरक्त = प्रवीण, (पिग्ग्) कीयल के समान, (रत्त) मधुर-गम्भीर; (सर) स्वर = हेषारव वाला, (रवि-हय सुक्कं) सूर्य द्वारा प्रवत्त शुल्क रूप, (सूर्य की गति उस मन्दिर के शिखर पर से होकर आगे बढ़ती थी; अतः उसे उसका शुल्क-कर भी नुकाना पड़ेगा, मानो उस शुल्क के मूल्य का एक घोड़ा, अपने घोड़ों में से दे गया हो ऐसा वह सूर्य प्रवत्त शुल्क रूप वह अस्व था; (व) समानः (नील-किच्च छविं) नील-

वर्ण वाला; (सुञ्ज-करण-मा) शुल्क-महण करने के कार्यालय-के आगे के; (चच्चर) चौक में इस पार्श्वनाय प्रमु के मन्दिर में; (ठिक) स्थित पुरुषों की; (दिट्ठ) हिंद्द से; (दुच्चज्जं) जो अश्व दुष्त्यज्य है; अर्थात् घोड़े पर स्थित हिंद्द हटाये भी नहीं हट रही है; ऐसा कान्ति-सील वह घोड़ा था।

पच्चूहा पच्चूसं पि पञ्च-धारासु अकय-णिव्वेअं। नच्चा बुज्झा पिच्छीइ वण्णिअं सिक्ख-विज्जं ति ॥ ६ ॥ ॥

अन्वयार्थ — (पच्चूहा-पच्चूसंपि) प्रत्येक प्रभातकाल में; भी; (पंच-धारासु) गति सम्बन्धी विशेषता; उन पांचों विशेषताओं के प्रति; (अकय-णिव्वेअ) निर्वेद — उदासीनता नहीं रखने वाला; (ऐसा गतिशील वह घोड़ा था); (पिच्छीइ) पृथ्वीस्थ पुरुषों द्वारा; (अश्व-शिक्षा-शिक्षक द्वारा); (विण्णिअ) विणित सिखाये हुए गुणों को; (नच्चा) जान करके; (बुज्झा) समझ करके; (सिवख-विज्जं) उस शिक्षा का जाता-जानकार (वह घोड़ा था)।

विञ्चुअ-अहिविञ्छिअ-अच्छी<mark>विस-विस-हरण-छेत्त-सेअ-जलं ।</mark> खुर ताडण-अखम-छमं रि**क्ख-पवङ्गे स-सम-वेगं ॥**८**८॥** 

अन्वयार्थ—(विचअ) बिच्छु, (अहिविश्चिअ) सर्प के मूत्र से उत्पन्न तीक्षण विषवाला बिच्छु, (अच्छी-विस) जिसके आंख में ही विष हो; ऐसा सर्प इन सब विषेते प्राणियों के; (विस) विष को; (हरण) दूर करने वाला है; (छेत्त-सेअ-जलं) जिसके शरीर का पसीना रूप जल; ऐसा वह घोड़ा था; (खुर ताडण-अखम-छमं) पृथ्वी भी जिसके खुरों के आधात को सहन करने में असमर्थ थी; ऐसा वह बल्हाली था; (रिक्ख-पवंगेस) रीछ-जाम्बवद आदि; वानर-हनुमान आदि के स्वामी—सुग्रीव के; (सम) समान—(वेगं) वेगवाला—तेज गतिवाला; (ऐसा वह घोड़ा था)।

अवि रिक्छ-सरिक्छेहिं सणिक्छयं सक्छणं च लोएहि।
अक्छी-पक्छं लिक्छ्रहिं पेक्छिअं आसमारूढो ॥६०॥
अक्ष्यार्थ—(रिच्छ सरिक्छेहिं) रींछ आदि के समान चपल-तेज
गतिवाला होने पर, (अवि) भी; (सणिक्छ्रयं) एकाप्रचित्त वाला था; चपलता
वक्ष उत्पाती नहीं था; (सच्छणं) जो उत्सवरूप था, (अच्छी पच्छं) जिसका
देखना आंखीं के लिये प्रिप हो—पथ्य रूप हो—हितकारी हो; ऐसा;
(सिक्छ्रहिं) देखने की लिप्सावाले—खालसावाले; (सोएहिं) कोकों द्वारा;

#### ७० | कुमारपामचरितम्

्येच्छिनं) देखे हुए, उस; (बासम्) अस्व पर; (आरूढो) वह राजा कुमार-पाल चढ़ा। (भारी जनता के समूह द्वारा देखा जाता हुआ-- उत्सब जैसी स्थिति में-- राजा ने घोड़े पर चढ़ाई की)।

हिष्पण-लक्षण असीणं। "क्षः सः स्विचित्तु छ-सौ" (३) इति सस्य सः॥ क्वचित्तु छझाविष । अस्रीण ॥

खन्धाइ। पोक्खर। "ष्कस्कयोनीम्नि" (४) इति ख:॥

खन्द कन्द । असुक्क अणसुक्ख । "शुष्कस्कन्दे वा" (४) इति खो वा ॥ खेडय । खेडय । "क्ष्वेटकादौ" (६) इति खः॥

अखाणु । "स्थाणावहरे" (७) इति ख. । अहर इति किम् । थाणु ।।
पिडलिम्भिअ अट्ट-थम्भय । "स्तम्भे स्तो वा" (८) इति स्तस्य लः ॥
थिम्भअ । ठिम्भिअ । "थठावस्पन्दे" (६) इति स्तम्भे स्तस्य थठौ ॥
रमगं रत्त । "रक्ते गो वा" (१०) इति गो वा ॥
सुक्कं सुङ्ग । "शुल्के ङ्गो वा" (११) इति ङ्गो वा ॥
किच्च । चच्चर । "कृति चत्वरे चः" (१२) इति चः ॥
दुच्चज्जं । "त्योऽचैत्ये" (१३) इति त्यस्य चः । अचैत्य इति किम् ।

चइत्तः ।।
पच्चूहा पच्चूसे । "प्रत्यूषे षश्च हो बा" (१४) इति त्यस्य चः । तत्सं-नियोगे षस्य हो वा ॥

णच्चा । बुज्झा । पिच्छीइ । विज्जन्ति । "त्वथ्वद्वध्वां च छ ज झाः क्वचित्" (१५) एषां यथासस्यम् एते क्वचित् ॥

विञ्चुअ विच्छित्र । 'वृश्चिके श्चेश्ञ्चु'र्वा'' (१६) इति ञ्चुः ।।

अच्छी । छेत्त । सरिच्छेहिं । अच्छी । "छौऽक्ष्यादौ" (१७) इति सस्या-पवादरछः ॥ आर्षे तु इक्षु । सीर । सारिक्ख । इत्याद्यपि हत्त्यते ।

छमं। "क्षमायां कौ" (१८) इति छः। काविति किस्। अखम।। रिक्ख रिच्छ। "ऋको वा" (१६) इति छो वा।।

### राज्ञो घवलगेहं प्रति गमनम्---

धवलगेहम६-निन्चलाकिदी वच्छलो चुलुग-वंस-दीवओ । तन्त्र-देवय-वरेण तक्खणोसारिआस्त्रिल-दुहो पहुत्तओ ॥६१॥

अन्त्रयार्थ—(अइनिच्त्रला किही) अति निश्चल=स्थिर स्वत्राववाला; (वच्छलो) वत्सल—जीवदयाप्रेमी; (जुलुग-अंस-दीवको) चौलुक्य वंश के लिये दीपक समान; (तच्च-देवय-वरेण) तथ्यरूप-सत्यवादी देवता-शासन देवी द्वारा प्रदत्त वरदान से; (तक्खण) तत्क्षण ही—तत्काल ही; (ब्रोसारिझ ऑखल-दुहो) नष्ट हो गया है सभी प्रकार का दु:ख जिसका; ऐसा वह राजा; (धवल गेहं) राज-प्रासाद को; निर्मल भवन को; (पहुत्तओ) प्राप्त हो गया; (राजभवन में पहुंच गया)।

विष्यण—सच्छणं। "क्षण उत्सवे" (२०) इति छः॥ उत्सव इति किम्। तक्षणो॥

सणिच्छयं। पञ्छं। तिन्धृहि। बन्छतो। "ह्रस्वात् ध्यश्वत्सप्साम् अनिश्चले" (२१) इति ह्रस्वात् परेषाम् एषां छः। अनिश्चलं इति किम्। निज्वला। आर्षे तथ्ये चो पि॥ तज्व॥

इत्याचार्यं श्री हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपालचरितप्राकृताद्व-श्रयमहाकाव्यवृत्तौ द्वितीयः सर्गः समाप्तः ।।

 $\sqcap$ 

# तृतीयः सर्गः

राज्ञ उद्यानं प्रति गमनम् — (वसन्तर्तु वर्णनम् २ - ६६)

कय-वम्मह-सामच्छं वर-सामत्था कओसवमऊहि।

नयणोच्छवमुज्जाणं गओ निवो उच्छुओ दट्ठुं॥१॥

अन्वयार्थ—(कय-वम्मह-सामच्छं) जिसने काम-भावना की शक्ति को—सामध्यं को—जगा दिया है, ऐसा—(उद्यान का विशेषण); (वर-सामत्था) देवी के वरदान की शक्ति से; (उर्ऊहि) ऋतुओं द्वारा; (कओसवम्) उत्सव जिसमें उत्पन्न कर दिया गया है; (अर्थात् विविध वर्णीय और सभी ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फूल जहाँ पर खिला दिये गये हैं;) ऐसा, (नयणोच्छवम्) आंखों के लिये उत्सव समान अर्थात् आनन्दप्रद; ऐसे; (उज्जाणं) उद्यान को; (दट्ठुं) देखने के लिये, (उच्छुओ) उत्सुक होता हुआ, (निवो) राजा कुमार-पाल; (गओ) (उद्यान मे) गया।

जय-छिह-ऊसुअ-मयणो अवज्ज-निष्पिह-सभज्ज-जुव-लोओ । अलि-सेज्ज-चूअ-कलिओ तओ पयट्टो वसन्त-उऊ ॥२॥ अन्वयार्थ—(जय-छिह-ऊसुअ-मयणो) (धर्म-अर्थ मोक्षादि पुरुषार्थ को) जीतने में स्पृह—भावना है जिसकी; ऐसा उत्सुक मनवाला "मदन"

(जहाँ पर मौजूद था); (अवज्ज-निष्पिह) अवद्य-सदोष कार्यो के प्रति निस्पृह भावनावाले अर्थात् विमुख, (ऐसे), (सभज्ज) अपनी-अपनी पित्नयो के साथ (जुव-लोओ) तरुण पुरुष जहाँ पर उपस्थित थे; (ऐसे उस उद्यान में); (अलिसेज्ज) भँवरो के लिये शैंय्या समान, (चूअ) आम्न-वृक्षों से; (कलिओ) युक्त होता हुआ जो सुन्दर था; ऐसे उस उद्यान में, (तओ) इसके बाद; (वसन्त-

उक) वसन्त ऋतु; (पयट्टो) प्रवृत्त हुई प्रकटित हुई।

दिप्पण - सामच्छं सामत्या। कओसव नयणोच्छव । उच्छुओ ऊसुअ । "सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा" (२२) इति छो वा ॥

छिह । "स्पृहायाम्" (२३) इति फस्य अपवादक्छः ॥ बाहुलकात् क्वचिद् अन्यदिष । निष्पिह ॥

अहमज्जु-जणय-अहमञ्जु-माउ-भायाहिमन्नु-पमुहाण ।
अहिमज्जु-जणय-अहिमञ्जु-माउ-भायाहिमन्नु-पमुहाण ।
अहि उच्च आसि मयणो वणवञ्झासज्झ-कुसुम-सरो ॥३॥
अन्वयार्च —(अहिमज्जु-जणय) अभिमन्यु के पिता अर्जुन; (अहि-मञ्जु-माउ-भाया) अभिमन्यु की माता के भाई बलदेव; (अहिमन्नू) अभिमन्यु; (पमुहाण) प्रमुख वीरों के लिये; (अणवञ्झ) सफल-(रीति से उन वीरों पर अधिकार करने वाला); (असज्झ कुसुम-सरो) जिसका फूलो का बाण

टिप्पण-अहिमज्जु अहिमञ्जु । "अभिमन्यौ जञ्जौ बा" (२५) इति जो ञ्जश्च वा । पक्षं । अहिमन्तु ॥

भी असह्य होता है; ऐसा; (मयणो) मदन कामदेव; (अहिउ-च्चिअ आसि)

अधिक उच्च दर्जे का था।

गय-सज्झसस्स मयरद्धयस्स कुसुमज्झओउ-दुइअस्स । कङ्कोल्लि-पल्लव-मिसा आसि पयावो समिज्झन्तो ॥४॥

अन्वयार्थ — (गय-सज्झसस्स) चला गया है भय जिसका; ऐसे; (मय-रद्धयस्स) मकरध्वज = कामदेव का; (कुसुमज्झओ) फूल ही हैं ध्वज-चिन्ह जिसके, ऐसी; (उउ दुइ अस्स) वसन्त ऋतु साथ में है जिसके, ऐसे; (कामदेव का) (ककेल्लि-पल्लव-मिसा) अशोक वृक्ष के कोमल पत्तों के बहाने; (समि-ज्झन्तो) चारों ओर से चमकता हुआ; (पयावो) प्रतापवाला; (ऐसा कामदेव वहाँ पर विराजमान) (आसि) था।

टिप्पण—अणवञ्झ । असज्झ । सज्झसस्स । "साघ्वसध्य ह्यां झः" (२६) इति झ: ॥

द्धयस्त व्याभा । "व्याजे वा" (२७) इति झो वा ॥
समिज्झन्तो । "इन्बो झा" (२८) इति इन्बो झातौ झा ॥
पट्टण-वहु-वलयाइअ-वट्ट-पयट्टालि-मण्डलो चूओ ।
पवण-कविट्टअ-कुसुम-रज-सुरहि-महि-मिट्टओ जाओ ॥॥॥
अन्वयार्च — (पट्टण-वहु) नगर-वधू के; (वलयाइअ) कंकण के समान आकृतिवाले — चक्करदार गोल-क्ष्पवाले; (वट्ट) घर में — वृत्त में; (पयट्ट विल-मंडलो) प्रवृत्तिसील है — अमणभील है — मॅंबरों का समूह; (जिस वृक्ष पर ऐसा आम का वृक्ष; (पवण-कट्टिंश ==) वायुं ते कंदियतं —पीड़ित; (जी)

कुसुम फूल; (उनके) रज पराग से; (सुरिह) सुगववाली; (सिह-मिट्टिओ) हो गई है पृथ्वी की मिट्टी जहाँ पर; (ऐसी मिट्टी वासा); (चूओ) आम का वृक्ष; (जाओ) हो गया था।

हिप्पण-पट्टण । बट्ट । पयट्ट । कवट्टिअ । मट्टिओ । "वृत्तप्रवृत्तमृत्तिका-पत्तन-कविषते टः ॥ इत्यादिना टः ॥

कामिणि-धुत्तिम-वत्ता-निवत्तणो वल्लि-नट्टईण नडो । पयडिअ-वम्मह-वट्टो सिढिलिअ-वासन्तिमा-वेण्टो ॥६॥

अन्वयार्थ — (कामिणि-धुत्तिम-वत्ता) मदनोन्मत्त स्त्रियों की धूर्तता की वार्ता का; (निवत्तणो) निषेध करने वाला; (विल्ल नट्टईण) लतारूप नटिणयों का, (नडो) प्रतिरूप नट समान; (पयिड्अ) प्रकट कर दिया है; (वम्मट-वट्टो) कामदेव की वृत्ति को; जिसने; (ऐसा— सब मलयानिल के विशेषण हैं) (सिढिलिअ) शिथिल कर दिया है; (वासन्तिआ) माधवीलता के; (वेण्टो) फूलों के बन्धन को, (जिसने; ऐसा मलयपवन उस उद्यान में चल रहा था।)

विरहिणि-विसण्ठुलट्ठी-करणो रहणाह-रइ-महु-चउट्ठो।
कामट्ठत्थो सुहओ चउत्थ-पुरिसत्थगाणं पि।।७।।
अन्वयार्थ—(विरहिणि-विसण्ठुलट्ठी-करणो) विरहिणी की हिड्डयों
को व्याकुल करने वाला; (रइणाह) (रितनाथ (१), (कामदेव) (रइ) रित (कागदेव की स्त्री) (२); (महु। वसन्त ऋतु (३); और (चउट्ठो) चौथा; (यह मलयानिल) कामट्ठत्थो) काम की भावना होना ही है तात्पर्य जिसका; (ऐसा तात्पर्य वाला मलयानिल); (चउत्थ पुरिसत्थगाणं पि) चौथे पुरुषायं; (मोक्ष) मे जाने वालों के लिये भी; (सुहुओ) जो सुख देने वाला है।

ठीणम्बु-सीअलो थीण-च्रय-लिट्ठ-महु-बिन्दु-चुम्बणओ ।
वम्मह-संदट्टे सुं इट्टाघाओ महुट्टिअओ ॥६॥
अन्वयार्थ—(ठीणम्बु) जमे हुए पानी याने बर्फ के; (समान); (सीअलो) शीतल; (थीण) सघन रूप से; (अवस्थित; (च्रय-लिट्ठ) आम्र-लताओं के (महु-बिन्दु) मधु-रस की बिन्दुओं को; (चुम्बणओ) चुम्बन करने वाला— झुनेबाला अथवा इघर-उघर बहा ले जाने वाला; (ऐसा मलयानिल) (वम्मह्-संदट्टे सुं) कामदेव से पीड़ित प्राणियों पर; (इट्टाघाओ) इष्ट-अबुकूल (कामदेव के अनुकूल) आधात करने वाला, (महुट्टिअओ) मधु वसन्त च्रद्ध का बाजाकारी भृत्य; ऐसा वायु चल रहा था)।

मुह्-मङ्क्र-निबुङ्हेहिं व उत्त्व-विअङ्ड-हिएहिं पिज्जन्तो । ' ' छड़िडअ - मलउज्जाणी महिडअ - वेडल्ल - विन्छड्डो ॥६॥

बन्यसार्थ—(रय-संमह्ड-सम-हरो) रित क्रीका से थके हुए प्राणियों के श्रम को दूर करने वाला; (कविड्ड-सिर) महादेव के सिर पर स्थित; (सिंश-सिल) नदी गंगा के जल के समान; (सींश्रलओ) जो श्रीतल है; (ऐसा वायु); (लंचिय) जिसने उल्लंबन कर दिया है; (गड्डह्वाहण-पुरो); रावण की नगरी लंका को; ऐसा वायु; (मयण-गहिंश-लोओ) (जिस वायु को सेवन करने वाला वहाँ का) लोक मदन के द्वारा गंधे रूप—बेमान रूप बना दिये जाते हैं (ऐसा वायु वह था)।

मलयाचल-कण्डलिथा-आउह-सालाउ भिण्डिवालो व्व।

ठड्ढेण - बुड्ढ-जग -जय-छिहाइ गहिओ महु - भडेण 11११।।
अन्वयार्थ — (मलयाचल कंडलिया) मलयाचल की गुफाएँ हीं है; (एक
प्रकार की); (आजह-सालाज) आयुध-शालाएँ; उनमें से, (बुड्ढ जग-जय-छिहाइ) संसार पर विजय प्राप्त करने की महान इच्छा से; (ठड्ढेण) अहं-कार शील, (महु-भडेण) वसन्त वीर द्वारा; (भिण्डि वालो क्व) भिन्दपाल— शस्त्र के समान; (उस वायु को) (गहिओ) ग्रहण कर रक्की थी (वसन्त वीर-मलय वायु रूप शस्त्र-विशेष से कामियों पर प्रहार कर रहा था)।

दड्ढोज्जीविअ-मयणो विरहिणि नीसास-वृड्ढि-परिविद्धां।
अविअड्ढ-असड्ढ-अणिड्ढीणं पि विद्दण्ण-रइ-सद्धो ॥१२॥
अन्धयार्थ-(दड्ढोज्जीविज-मयणो) जलाया हुआ भी कामदेव पुनः
जिस की सहायता से पुनर्जीवित हो उठा; (ऐसा पवन) विरहिणि-नीसास
वृड्ढि) विरहिणि स्त्रियों के निश्वास की वृद्धि से; (परिविद्धो) विस्तृत
हुआ; (ऐसा पवन) अविअड्ढ-असड्ढ अणिड्ढोण पि=) (काम भावना
में) अनिपुण, श्रद्धा नहीं रखने वाले और (काम-भावना से रहित होने
के कारण से—इस दृष्टि से) दरिद्र पुरुषों के लिये भी; (विदृष्ण रइ-सद्धों)
उत्स्थन कर दी है रित-श्रद्धा (काम-भावना) जिसने; ऐसा पवन—

रिद्धि-पत्तो कम्पिक - लवली-मुड्ढो वसन्त - मुद्धन्तो । अड्ढढीकय-माणिणि - माणी पण्जुण्य - दिण्णाणो ॥१३॥ अन्वयार्थे -- (रिद्धि पत्तो) सुरक्षि खादिः वैसी ऋदि को आप्त हुआ; (क्रिक्क) क्रिपत कर-विया है -- मान्दोसित कर दिया, है: (सवसी -

#### ७६ | कुमारपासचरितम्

मुड्ढो) लताओं के शिरों को जिसने; (ऐसा पवन) (वसन्त-मुद्धको) वसन्त में जो प्रधान रूप है; (अड्डद्वीकय-माणिण-माणो) रित-भावना की प्रवस्ततम उत्कण्ठा के कारण से) जिसने मानिनो-स्त्रियों के मान को खंड-खंड रूप कर दिया है; (पज्जुण्ण दिण्णाणो) कन्दर्प —कामदेव — की आज्ञा को जो प्रवारित कर रहा है; ऐसा।

पण्णास-गुणं मयणं पण्णरह-गुणं महुं च पयडन्तो । मन्तुमइ-मन्नु-दलणो समत्त लय तम्ब वित्थरणो ॥१८॥

अन्वयार्थ—(पण्णास-गुणं) पचास गुना अधिक शक्तिवाला, (मयणं) मदन-कामदेव को; (पयडन्तो) प्रकट करता हुआ; (पण्णरह्-गुणं) पन्द्रह् गुना (अधिक शक्तिवाला) (महुं) वसन्त को; (पयडन्तो) प्रकट करता हुआ (मन्तुमइ मन्नु-दलणो) क्रोधी—(कामग्रस्त) स्त्रियों के क्रोध को; (काम-उत्कण्ठा से) दलता हुआ = नष्ट करता हुआ; (समत्तलय-तम्ब) समस्त लताओं के गुच्छों को; (वित्थरणो) अनुकूल रूप से वृद्धि करने वाला; (ऐसा वह पवन था)।

अविरहि-विरहि-थवातव-पत्तं पल्लत्थ-लयमपल्लट्टो । उच्छाह करोणुत्थारयाण मलयाणिलो वाऊ ॥१४॥

अन्वयार्थ—(अविरहि-विरहि-थव अतव पत्तं) पत्नि सहित पुरुषों के लिए और पितन-रहित पुरुषों के लिये—(कभी अनुकूलता से) स्तुति का पात्र वनता हुआ, (और कभी प्रतिकूलता से निन्दा का पात्र बनता हुआ; (पल्लत्थ लयम्) लताओं को जिसने (पृथ्वी पर अपने वेग के कारण से सुला दिया था; (अपल्लटो) जो अन्य वायु के साथ सिमिश्रित नहीं था; (ऐसा); (अणुत्थार याण) (कामभावना के प्रति उत्साह नहीं रखने वालों को भी; (उच्छाह करो) उत्साह पदा करने वाला था; (ऐसा वह) (मलयाणिलो वाऊ) मलयाचल की मलयानिल नामक हवा चल रही थी।

टिप्पण--नट्टईण। "तंस्या धूर्ता दौ" (३०) इति तंस्य टः। अधूर्तादा-विति किम्। धुत्तिम। वत्ता। निवत्तणो॥ बाहुलकाद् वट्टो॥

वेण्टो । "वृन्ते ण्टः" (३१) इति ण्टः ॥

विसण्ठुलट्ठी । "ठोऽस्थिविसंस्थुले" (३२) इति ठः ॥ चउत्थो चउत्थ। अट्ठत्थो । पुरिसत्थ। ठीण थोण । स्थानचतुर्था र्षे वा' (३३) इति हो वा । परम् अर्थकान्दे कामस्थितः विश्वाचयाः ठत्वम् । धनार्षे न मवति ॥

बट्ठि "ष्ट स्यानु" (३४) इत्यादिना ष्टस्य ठः । बनुष्ट्रे ष्टासंदष्ट इति किम् । संदर्भे । इट्टा । महुद्दिअओ ॥

गड्ड । "गर्लेंड:" (३४) इति तस्य डः । टाप्बादः ॥

वि विश्वि । छिड्डिस । मिड्डिस । विश्वब्द्दो । समह्द । क्विड्डि ''संमर्द० (३६) इत्यादिना देस्य डल्बम् ॥

गड्डह गद्दिअ। "गर्दभे वा" (३७) इति दंस्य डो वा ॥ कण्डलिआ। भिण्डिवालो। "कन्दरिका भिन्दिपालेण्डः (३८) इति ण्डः॥

ठड्ढेण । "स्तब्धे ठढी" (३६) इति यथाक्रमं ठ ढी ॥

वृड्ढ । दड्डो । वृड्ढि । अधिअड्ढ । "दग्ध-विदग्ध-वृद्धि-वृद्धे हः" (४०) इति हः ॥ क्वचिन्न । परिविद्धो ॥

असड्ढ सद्धो । अणिड्ढीणं रिद्धि । मुड्ढो मुद्धन्तो । अड्ढदी । "श्रद्धिः मूर्घो र्घेन्ते वा (४१) इत्यादिना ढो वा ॥

पज्जुष्ण । आणो । "म्न ज्ञोर्णः (४२) इति णः ॥

दिण्णा । पण्णास । पण्णरह । "पञ्चाशत्पञ्चदशदले" (४३)ः इति णः ।।

मन्तु मन्तु । "मन्यौ न्तौ वा" (४४) इति न्तो वा ॥

वित्थरणो । "स्तस्यथोसमस्त-स्तम्बे (४५) इति स्तस्य थः। असमस्तस्तम्ब इति किम्।समत्तः।तम्बः।।

थवातव । "स्तवे वा" (४६) इति स्तस्य थो वा । पल्लत्थ पल्लट्टो । "पर्यस्ते थटौ" (४७) इति पर्यायेण थटौ ॥

उच्छाह अणुत्थारयाण । "वोत्साहे थो हरच रः" (३८) इति थो वा । तत्संनियोगे च हस्य र:॥

भमरालिद्धे झसचिन्धय-चिण्हे आसि सिन्दुवारिम्म । भस्सिय-झसिन्ध-जीवाच-भप्प-चुन्नं किर पराओ ॥१६॥

जन्दयार्च—(भमरालिद्धे) (सुरिभ से आकित होकर) अनेक भैंवरे जिस पर झूम रहे हैं; (ऐसे-सिन्दुवार का विशेषण) (सस जिन्हय-चिण्हे) मद्यली के चिन्ह की ध्वजा है जिसके—ऐसे कामदेव के जो साक्षात् चिन्ह क्य हैं; ऐसे, (सिन्दुवारिन) सिन्दुवार-निर्गुष्ड वृक्ष परः (पराको) पराम= पृष्य-रेण् (बासि) थी । (पृष्य-रेण् का विशेषण कहते हैं—) (मस्सिब) (श्विबबी द्वारा) भस्मीभूत हुए; (झसिन्द्य) कामदेव के; (जीवाउ) संजीवनी प्रदान करने में—जीवन—ओषधिरूपः (भप्य-चुन्न) भस्मवत् चूर्णं (के समान) (किर) निश्चय ही; (एसा वह पराग था)।

अप्पाणत्ता मुक्को भरियष्प - पिएहि पहिअ-सत्थेहि ।
किक्किक्ति-कुम्पलं रुप्पिणि-सुअ - बाणं व दट्ठूण ।।१७।।
अन्वयार्थ — (रुप्पिण-सुअ-बाणं) कामदेव के बाण के; (व) समानः
(कंकिल्लि-कुम्पलं) अशोक वृक्ष के अविकसित पुष्प को, (दट्ठूण) देख करके;
(भरिय-अप्प-पिएहि) स्मृति हो आई है अपनी प्रियाओं की जिन्हें; ऐसे,
(पिह्अ-सत्थेहि) पिषक — साथौं द्वारा — मुसाफिरों के समूहो द्वारा, (अप्पाणत्ता)
अपना जीवन ही, (मुक्को) मुक्त कर दिया गया अर्थान् जीते हुए भी मृत्युग्रस्त जैसे हो गये।

हिष्पण-आलिद्धे। ''आदिलब्टे लघी'' (४६) इति यथासंख्यं लघी॥ भस्तिय भप्प। अप्पाणत्ता अप्प। ''भस्मात्मनोः पो वा'' (५१) इति पो वा॥

चिन्ध ससिन्ध । "चिन्हे न्धो वा" (५०) इति न्धः ण्हापवादः ॥ पक्षे सो पि । चिण्हे ॥

रुचिम निव-सरिस-जोव्वण-गुणेहि तस्सि कया जुआणेहि । फुप्फि अ - असो अ - विपिणे परोप्पर - फुद्धमन्दोला ॥१८॥

अन्वयार्थ — (तिस्स) उसमे, (उद्यान का विशेषण); (पुष्फि अ-असो अ-विषिण) पुष्पित अशोक उद्यान में, (रुच्मि-निव) रुक्मी नामक राजा के (सिरस) समान; (जोव्वण-गुणेहि) यौवन के गुणों से सिहत, ऐसे; (जुवाणेहि) यौवन-सम्पन्न पुरुषो द्वारा; (परोष्पर) परस्पर में; (ष्फद्धमन्दोला) प्रतिस्पर्धा-स्मक आन्दोलन; (कया) किया गया। अर्थात् युवावर्ग एक दूसरे को हराने के लिए झुले झुलने लगे।

टिप्पण – कुंपल। रुप्पिणि। "ड्मक्मोः" (४२) इति पः। क्वचित् क्मोपि। रुच्मि।।

सो वि बुहप्फइ-सीसो बुहप्फई सो वि तत्थ ओन्छरिओ।

निष्पहिअ - तिअस - लीलं दोला - लीलोसवं दट्ठुं ॥१६॥
अन्वयार्थ—(बुहप्फइ-सीसो) बृहस्पति का शिष्य; (सो वि) वह भी;
(कुमारपाल भी); (सो वि बुहप्फइ) वह (गुरु—) बृहस्पति भी; (तत्थ) वहाँ
पर; (उद्यान में) (निष्पहिअ तिअस-लीलं) देवताओं की लीलाओं को भी

विक्षे हीन कोटिकी जयांच् निष्प्रधावासी प्रमाणित कर दी हैं। ऐसे (बोसा-जीसी सर्व) सूला अपूर्ण रूप कीड़ा के उत्सव को; (दुट्ठ्) देखने के लिए (बोच्छरिबी) आंधे (कुमारपाल और इनके पुरु दोनों ही आये)।

हिश्वक - पुष्पित्र । ''कार । ''कारपयोः कः'' (इति कः) । बाहुलकातः वविच वा । बहुलकातः वविच वा । बहुलकातः व

विरहिअ-भिष्फं असिलिम्ह-कष्ठ्यं विगय-सैफ-कष्ठेहि।

तम्बम्ब-दलोरांसं दोलिर-तरुणीहि अह गीज ॥२०॥ व्यव्यार्थ-(विरहिजिभिष्क) जिस गीत में भीष्मता श्रुतिकड्ता नहीं है ऐसा; (असिलिम्ह-कण्ट्यं) जिस (गीत) में कफ आदि के कारण से पड़ने वाली बाधावाला कंठ नहीं है वर्थात् रोगरहित बाधारहित कंठ द्वारा स्वस्थ रीति से जो गाया जा रहा है; ऐसा; (तम्बम्ब-दलोर्च सं) ताझ-वर्णीय-आझ के पत्तों का निर्मित शिरो-भूषण-अथवा कर्ण भूषण आदि गेय विषय हैं जिस गीत में; ऐसा (विगय सेफ कंटेहिं) जिन पुरुषों के कंटों में कफ आदि नहीं है; ऐसे पुरुषों के साथ; (दोलिर-तरुणीहि) भूसती हुई रमणियों द्वारा; (बह) अथ; (गीअ) गीत गाया गया।

हिष्पण-भिष्फं। "भोष्भे ष्मः" (१४) इति ष्मस्य फः॥ असिलिम्ह सेफ। "क्लेष्मणि वा" (१५) इति ष्मस्य फो वाः॥

तम्बम्ब । ताम्राम्बे म्बः" (५६) इति मयुक्तो बः ॥

छह गाथाओं का कुलक-

अखलिअ-जिब्मं पइ-नाम पुन्छिया तत्थ खलिअ-जीहाओ।

मय-विहलाहि मय-भिब्भलाओं लट्ठोहि विब्भिलिखा ॥२१॥ अन्वयार्थ—(मय-विहलाहि) मद से विद्धल (सिखयों द्वारा) (मय-भिब्भलाओ) मद से विद्धल स्त्रियों को, (जब अपने) (पद-नाम-पुच्छला) पित का नाम पूछा (तो); (तत्थ) उस समय में वे; (खिल अ-जीहाओ) स्खिलित जिव्हावाली हो गई (लज्जावश अस्पष्ट बोली अथवा कुछ भी नहीं बोल सकीं) (ऐसी स्थिति में) (लट्ठोहि) लता-निर्मित लकड़ियों (के प्रहार) से; (विब्भिलिखा) विद्धल होती हुई—धबराती हुई (अखलित जिब्भ) अस्खिलत जिद्धावाली हो गई अर्थात् (प्रहार के कारण से) तत्काल ही स्पष्ट वाणी वाली हो गई। स्पष्ट बोल उठीं (ऐसी स्त्रियों को राजा ने देखा किया २६ वीं गाथा में है।

उक्तमणुद्धं च ठिया दोलासुं विज्ज-विजिय-कम्हारा। कम्भारजम्म-पीवल-कर- जुग्गय - चरण - जुम्माओ ॥२२॥ अन्त्रपार्थ—(विज्ज-विजिय-कम्हारा) विद्या के बल से विन्होंने काश्मीर के पंडितों को भी जीत लिया है; (ऐसी स्त्रियां) (कम्मार जम्म) काश्मीर में उत्पन्न कुंकुम से; (पीबल) पीले हैं; (कर-जुग्ग) दोनों हाथ जिनके; (य) और; (चरण-जुम्माओ) दोनों पैर जिनके; (ऐसी स्त्रियां); (दोलासुं) भूलों में, (उब्भम्) कोई-कोई खड़ी हुई; (च) और; (अणुद्धं) (कोई-कोई) बैठी हुई; (ठिआ) (उन भूलों) में स्थित थी।

कय-बम्भचेर-भङ्गा सुन्दरेणं स बंभवरिआण । चल-नेउर-जय तूराहिअ-सर-सोंडीर - धीराओ ।। २३ ।।

अन्वयार्थ—(स-बम्भचरिआण) (नियमित रूप से ब्रह्मचर्य पालने वालों का; (सुन्दरेणं) (अपने)— सौंदर्य से; (कय-बंभचेर-भंगा) (जिन स्त्रियों ने) ब्रह्मचर्य भग कर डाला है; (ऐसी स्त्रियों को राजा ने देखा) (चल-नेजर) चंचल-ध्वनिमान नुपुर— आभूषण ही हैं (जय-तूर) जय के बाजे जहाँ पर; ऐसे वाद्यो द्वारा, (आह्अ) आधात पहुंचाया है; (सर) काम-क्रीडा मे; (सोंडीर) पराक्रम शील; (और) (धीराओ) चैर्य शील पुरुषों को; जिन स्त्रियों ने; ऐसी (स्त्रियों को राजा ने वहाँ पर देखा)।

धिज्ज-गुरु-घुम्मण-समुन्नय-पय-पेरन्त हणिअ-पज्जन्ते।
खण-पुष्फिए असोए अच्छेरस्स वि कयच्छरिआ।।२८।।
अन्वयायं—(धिज्ज-गुरु-घुम्मण) घैर्य पूर्वक बहुत घूमने की प्रवृत्ति है
जिसकी, (ऐसी) (समुन्नय-पय-पेरन्त) उन्नत-पैर के अग्रिम - अन्तिम भाग से;
(हणिअ-पज्जन्ते) चोट पहुंचाई गई है जिस अशोक वृक्ष के अग्र भाग पर ऐसे;
(खण-पुष्फिए) तत्क्षण में ही जो विकसित पुष्पवाला हो गया है; ऐमें
(असोए) अशोक वृक्ष के होने पर; (अच्छेरस्स वि) आश्चर्य के लिए भी,
(कयच्छरिआ) उत्पन्न कर दिया आश्चर्य को, जिन स्त्रियों ने; (ऐसी उन
स्त्रियों को राजा ने देखा)

अच्छ अर-सोअमल्ला कयच्छरीआ पिअच्छरिउजाण ।
पत्लत्थ-दोहरोर अमिभपल्लाणिअ-पिअ-कडीओ ॥ २५ ॥
अन्वयार्थ—(अच्छ-अर-सोअमल्ला) आश्चर्य जनक है कोमलता जिनके
गरीर को, (ऐसी स्त्रियो को); पिअच्छरिउजाण) प्रिय है आश्चर्य जिनको;
(ऐसे पुरुषो के लिये); (कयच्छरीआ) विविध रीति से उत्पन्न किये हैं आश्चर्यों
को जिन्होंने, (ऐसी स्त्रियों को;) (पल्लत्थ-दीहरोहअम्) पति के पास में ही

भैलाई हैं मोटी मंदि अंबाएं जिन्होंने; (ऐसी स्थित उत्पन्न करके) (बिन-पत्खाणिज-पिन्न-कडिबो) अपने-अपने पतियों की कमरों को; (उपरोक्त रीति से जंबाएं पास में ही फैलाकर उन जंबाओं पर) अवस्थित कर दी हैं; जिम स्थिबों ने; (ऐसी स्थियों को राजा ने देखा)।

धरणि-बहस्सइ-सीसेण सयल-कल-कोसले बहुन्फइणा। विलया वणस्सइ-वर्णे दिट्ठा उवणय-वणप्फइणा॥ २६॥

अन्वयार्थे—(धरणि-बहस्सइ-सीसेण) इस पृथ्वी के बृहस्पति के शिष्य (कुमारपाल) से; (सयल-कल-कोसले) सभी कलाओं की कुशलता में; (बहण्फ-इणा) साक्षात् बृहस्पति के समान; ऐसे राजा द्वारा; (बिलया) ऐसी विनताएँ; (बिट्ठा) देखी गई; जिन्होंने कि, (वणस्सइ-वणे) वनस्पति के वन में; (उवणय-वणप्फइणा) उत्पन्न कर दी हैं—उपस्थित कर दी हैं वनस्पतियों को; जिन्होंने; (ऐसी स्त्रियों को)

टिप्पण-जिन्म जीहाओ। "ह्वो भो वा" (२७) इति ह्वस्य भो वा।। विहलाहि भिन्भलाओ विन्मिलआ। "वा विह्वले वो वदच" (५८) इति ह्वस्य भो वा तत्संनियोगे च वेर्वस्य वा भः॥

उब्भं अणुद्धं। ''वोर्घ्वें'' (५६) इति भो वा ॥

कम्हारा कम्भार । "कश्मीरे म्भो वा" (६०) इति म्भो वा ॥ जम्म । "न्मो मः" (६१) इति न्मस्य मः अभोलोपापवादः ॥ जुग्गय जुम्माओ । "म्भो वा" (६२) इति ग्मस्य मो वा ॥

बम्भचेर । सुन्दैरेणं । सोडीर । तूरा । "ब्रह्मचर्य-तूर्य-सौन्दर्य — शोण्डीय र्यो र: (६३) इति र्यस्य र: । जापबाद: । वीर्यसमत्वाद् बम्हचरिकाण ॥

धीराओ धिज्ज । "वैर्ये वा" (६४) इति यंस्य रो वा ॥

पेरन्त । "एतः पर्यन्ते" (६५) इति एकाराद् र्यस्य रः । एत इति किम् । पज्जन्ते ॥

अच्छेरस्स । "बाइचर्ये" (६६) इति एकाराद् र्यस्य रः । एत इत्येव । कयच्छरिका । अच्छ अरं । कयच्छरीआ । पिअच्छरिज्जाण । "अतो रिआर-रिज्ज-रोबं (६७) इत्यादेशाः । अतं इति किम् । अच्छेरस्स ॥

सोक्षमल्ला । परवत्थ । अभिपरलाणिय । पर्यस्त पर्याण-सौनुमार्ये स्तः (६व) इति र्यस्य स्तः ।। .

वहस्तइ बहुष्प्रद्रणा । कणस्तद् वणप्प्रद्रणा । "वृहस्पति वनस्पत्योः सो वा" (६१) इति सो वा ॥

बप्फुल्ल-वयण-बाहुल्ल-लोयणिकय- पउस्थमुल्लिसझं । दस-काहावण-वीस-कहावण-मुल्लं तिलय-फुल्लें।। २७ ॥

4 1 1 1 Y

अन्वयार्थ—(बहुल्ल-वयण) (पसीने के कारण से) गीला है—युख जिनका; (बाहुल्ल-लोयणी) अश्रुओं से गीली हैं आँखें जिनकी; ऐसों द्वारा; (कय-पउत्थम्) किया गया है प्रेषण-कार्य (जिस तिलक फूल के लिये) जिन्होंने; ।ऐसे व्यक्तियों द्वारा) (दस-काहावण-वीस-कहावण-मुल्लं) दस कार्षापण मूल्यवाला बीस कार्षापण मूल्यवाला; (तिलय-फूल्लं) तिलक-पुष्प;(उल्लिसअं) विकसित हो गया। (अर्थात् उद्यान में तिलक पुष्प खिल उठे)।

हिष्पण — बाहुल्ल । 'बाब्पे होऽश्रुणि" (७०) इति हः। अश्रुणी ति किम् । बप्फुल्ल ।। काहावण । "कार्षापणे" (७१) इति हः ॥ कथं कहाव-णेति । "हस्बः संयोगे" (१. ८४) इति प्रागेव हस्वत्वे प्रश्चात् हा देशे कहाव-णेति भविष्यति ॥

दुहिआण दुक्ख-हरणिम दिक्खणो काम-दाहिण-करो व्व । उम-तित्थिआण तूहं फुड-फुल्लो आसि महुअ-तरू ॥२८॥

अन्वयार्थ—(दुहि आण-दुक्ख-हरणिम्म) (प्रतिकूल प्रकृति वाली स्त्री मिलने के कारण से) दुःखी पुरुषों के दुंख को दूर करने में; (दिक्खणों) चतुर; (ऐसा मधूक नामक वृक्ष); (काम-दाहिण-करो व्व) कामदेव के दाहिने हाथ की तरह; अर्थात् काम भावना जागृत करने में सहायक, (उम-तित्थआण तूहं) उमा-गौरी-पार्वती के भक्तों के लिये; (जो वृक्ष) तीर्थ समान है; ऐसा (फुड-फुल्लो) विकसित फूल वाला; (महुअ-तरू) ऐसा मधूक = महुआ का वृक्ष; (आसि) (वहां पर -- उद्यान में) था।

टिप्पण-दुहिआण दुनस्य । दिनस्यणो दाहिण । तित्थिआण तुहं । "दु:स्व दक्षिण तीर्थे वा" (७२) इति हो वा ॥

> पायाहओ असोओ कोहलि-सामाहि पम्हलच्छीहि। कोहण्डी-कुसुमो कम्हारज-किसलो अ हवइ म्ह ॥२६॥

अन्वयार्थ - (कोहलि-सामाहिं) कद्दू के समान स्याम वर्ण वाली; और (पम्हलच्छीहिं) जिनके आँखों पर सुन्दर बाल हैं ऐसी स्त्रियों द्वारा; (पाया-हुओ) पाद का चपैर का आघात पहुंचाया हुआ; (असोओ) असोकवृक्ष; (कोहण्डी-कुसुमो) कद्दू की लता के फूल के समान फूस वाला; (कम्हारज-किसलो) कु कम-केशर के कौमल परी के समान कीमल-परों वाला; (ज) और (हवह मह) हो गया था।

टिप्पण - कोहिल कोहण्डी । "कूष्माण्ड्यां घ्यो लस्तु ण्डो वा" (७३) इति घ्या इत्यस्य हः । ण्ड इत्यस्य तु वा लोऽपि ॥

नव-रिव-रिस-पसूणो सर-उम्ह-करो अलिख बम्ह-तरू। रोलम्ब-सण्ह-रव-कय-सागय-पण्हो महु-सिरीए॥३०॥

अन्वयार्थ—(नब-रिव-रिस-प्सूणो) बाल सूर्यं की किरणों के समान (रक्त वर्णीय) फूल वाला; (सर-उम्ह-करो) जिसको देखकर काम जागृत हो जाता है; (अतः) स्मर-कामदेव की उष्णता—सन्ताप पैदा करने वाला अथवा काम-ज्वर उत्पादक; (महु-सिरोए) वसन्त की शोभा से आकर्षित; (रोलम्ब-सण्ह-रव) भँवरों की सूक्ष्म-आवाज-व्वनि, (हो जहाँ पर) (कय सागय-पण्हो) स्वागत का प्रश्न बना दिया गया है; (अर्थात् भ्रमर-व्वनि हो जहाँ पर स्वागत-करने वाली है); ऐसा; (बम्ह-त रु) पलास का वृक्ष; (अलिक्ख) दिखलाई देता था।

टिप्पण-पम्हल । कम्हार । म्ह । उम्ह । बम्ह । "पक्ष्मक्षम्बम् स्म-ह्मां म्ह" (७४) इति पक्ष्मस्थस्य क्ष्मस्य क्ष्मक्ष्म ह्मां च म्हः ॥ क्वचिन्न । रस्सि । सर ॥

जण्हिव-जल-सिस-जुण्हा-सीयलमिल-पडल-कसण-किसणदलं । अवरण्ह-विअसिअं आसि पाडलं रइअ-पल्हायं।।३१।।

अन्वयार्थ — (जण्ह वि - जल) गंगा के पानी (के समान शीतल); (सिंस-जुण्हा-सीयलम्) चन्द्रमा की चान्दनी के समान शीतल; ऐसा; (अलि-पडल-कसण) भँवरों के समूह के कारण से श्याम वर्ण वाले हो गये हैं; (किंसण) सभी पंखुड़ियाँ —सभी पशे (जिस फूल के) ऐसा; (अवरण्ह-विअसिअं) दिन के अन्तिम प्रहर में जो विकसित हुआ है; (रइअ-पल्हायं) (सुगन्ध आदि से) उत्पन्न की है प्रसन्नता जिसने; ऐसा (पाडलं) गुलाब का फूल (आसि) था।

टिज्यच—सण्ह। पण्हो। जण्हिव। जुण्हा। अवरण्ह। "सूक्ष्म इन-ज्जा-स्न-ह्न, इ्राच्चा पहः (७४) इत्यादिना सूक्ष्मस्य स्म क्ष्मस्य इनज्जस्त हा इक्ष्मां च ह्वः" विश्लेषे तु कृष्णकृत्स्नयोः कसण् कसिण।।

पल्हायं "ष्ट्री ल्हः" (७६) इति ल्ह स्य ल्हः ॥

अवस्रतिअ-सुत्त-निच्चल-अणिट्ठुरोग्गीव-छच्चरण-भुतः । विरहिणि-दुक्स्रोप्पायन्तप्पायं कुरवयं फुडिअं॥३२॥

अन्वयार्थ — (अक्ललिअ) अस्ललित — अर्थात् — उपद्रव नहीं करने वाले; अतएव (सुत्त) सोये हुए (के समान); अतः (निच्चल) स्थिर; (और) अणिद्दु रो गगिव) कोमल और ऊँची कधरावाले; ऐसे; (छच्चरण) भँवरों द्वारा; (भुत्त) जिसका रस खा लिया — चूस लिया गया है; ऐसा; (विरहिणी-दुक्खो-प्याय) विरहिणी — स्त्रियों के लिये दुःख उत्पन्न करने में, (अन्तप्पायं) अन्त — प्रायवाला अर्थात् मरणान्त कष्ट की पीड़ा उत्पन्न करने वाला; ऐसा (कुरवयं) कुरवक वृक्ष, (फुडिअं) (फूलों से) विकसित हुआ।

खिग-पिअ-सेर-मुद्धय-सिरीस-लग्गा अलिक्ख भमरोली। नासीकय व्व भल्ली विक्किम - कंदप्प - वीरेण॥३३॥

अन्वयार्थ—(खिंग) गेंडा; (के लिये) (पिअ) प्रिय; (सेर) विकसित, (मुद्ध्य) मनोज्ञ; (ऐसे) (सिरीस) शिरीष (के फूल थे) उन पर, (लग्गा) बैठी हुई (भमरोली) भँवरो की पंक्ति, (अलिख) दिखलाई पड़ रही थी (फूलों पर भँवरों की पक्ति ऐसी मालूम पड़ती थी कि—मानो) (विक्किम कन्दप्वीरेण) पराक्रमी कन्दप्-वीर से; (भल्ली) भल्ली नामक अस्त्र; (लोक को अपने वश में करने के लिये) (नासी कय व्व) मानो स्थापित किया हो।

टिप्पण-अक्खलिस । सुत्त । निच्चल खणिट्ठुरो ग्गीव । छच्चरण । भुत्तं दुक्लोप्पाय । अन्तप्पायं । खग्गि । मुद्धय । "क-ग-ट-इ-त-द-प-श-ष-स-—क- पा मूर्घ्वं लुक् ॥ (७७) इत्यादिना एषाम् अर्घ्वं स्थितानां लुक् ॥

सेर । लग्गी । नासी । "अधो मनयाम्" (७८) इति मनयाम् अधः स्थानां लुक् ।

भव्व-सरा वण-वारे सिंह अ विक्कव पछत्थ बहु वन्द्रा ।
भद्रं व भइ-सिरिणो पिढिछं लग्गा पिगी महुणो ॥३४॥
अन्वयार्थ-(वण-वारे) वन के मुख्य द्वार पर; (सिंह्ज) शब्द बोल करके; (विक्कव-) कामदेव से विह्वल बना दिया है; (पजत्य-बहु-बन्द्रा) प्रोषित —पितयो के समूह को जिसने; (ऐसी कोयल); (भव्वसरा) भव्य-स्वर वाली होती हुई; (महुणो) वसन्त ऋतु के; (भइ-सिरिणो) श्रेष्ठ और सुन्दर शोभा रूप लक्ष्मी वाले के; (वसन्त का विशेषण); (भद्रं व) मंगलवाक्य की तरह;

(पिक्रिज) पढने के लिये; (पिनी) कोयल (लमा) प्रार्थम हुई अधीत् कोयल कामियों को उल्लेक्टि करने नाले मधुर स्वरों में बोलने लगी।

वक्कलि-दिआण सञ्चाणोञ्चेय -करी अकम्मसाणं पि । आबल्ल - विरत्ताण वि दारन्ती हियय - दाराइं ॥३५॥

अन्वयार्थ—(सञ्चाण वक्किलि दिआण) वृक्षों की छालों को पहिनने वाले सभी तापसों के लिये भी; (उब्वेय - करी) उद्धेग उत्पन्न करने वाली; (अकम्मसाण पि) पाप को जिन्होंने धो डाला है, उनके (भी) (हियय-दाराइं) हृदय-द्वारों को; (आवल्ल-विरत्ताण वि) बच्चे से लगाकर विरत्त पुरुषों तक के भी; (हियय दाराइं) हृदय-द्वारों को —चित्त को; (द्वारन्ती) (अपनी वाणी द्वारा काम-भावना उत्पन्न करने के कारण से) चीरती हुई सी —घायल करती हुई सी (वह कोयल प्रतीत होती थी)

टिप्पण—विक्किम । कदप्प । सिंद्र । विक्किव । विक्किव । पंसर्वत्र लबराम् अवन्द्र " (७६) इत्यूर्घ्विष्ठः स्थितानाम् एषां लुक् ।। संयुक्तानाम् उभय प्राप्तौ यथादर्शन लोपः । क्विचिद् ऊर्घ्वम् । सव्वाणो । अकम्मसाणं । क्विचित्त्व धः । दिआण । आबल्ल ॥ क्विचित् पर्यायेण । वारे दाराइं । अवन्द्र इति किम् । वन्द्र । संस्कृतसमोयं प्राकृत शब्दः ॥ अत्र उत्तरेण विकल्पो पि न निषेध सामर्थ्यात् ॥ भद्रं भद्द । "द्वे रो न वा" (८०) इति द्वे रस्य वा लुक् ॥

अगणिअ धाइ धारी - सुआणुसरिआओ कोउहल्लेण। फुल्लन्ध्रअ - धत्ति घाविआओ बाला नवं लवलि ॥३६॥

अन्वयार्थ (धाइ) धातकी-वृक्ष को; (अगणिअ) अवगणना करके उस ओर आर्कावत नही होकर; (धारी-सुअ-अणु-सरिआओ) धाय-माता के पुत्रों के पीछे-पीछे चलती हुई; (बाला) छोटी छोटी बालिकाएँ; (कोउहल्लेण) कृतुहलता के साथ अवश्वर्य के साथ; (फुल्लम्बुअ-धिंत) भँवरों के लिए रस प्रदान करने से धाय-माता के समान; (ऐसी) (नवं लविल) त्तन सवली काता की ओर; (धाविआओ) दौड़ी। अथित् धातकों के फूलों की अपेक्षा भी लवली के फूल अधिक रमणीय और आकर्षक अतीत हुए; अतः बालिकाएँ उस ओर दौड़ी।

दिष्यम-वाई बन्ति । "बाज्याम्" (८१) इति रस्य सुक् । पन्ने भारी ॥

1.

मायन्द-निउञ्जे कूजिएहि अन्नाण-जाणि-मण-हरणा । मत्ता अतिण्ह-सर-सर-तिक्खण-विण्णाणिणि व्व पिगी ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(मायन्द-निउञ्जे) आम्न वृक्षों के कुंज में; (कुजिएहिं) अपने मीठे कुजने रूप शब्दों द्वारा; (जिसने); (अन्नाण-जाणि-मण-हरणा) अज्ञानियों के और ज्ञानियों के मन को हरण कर लिया है; (अतिण्ह-सर-सर) अतीक्ष्ण याने धारवाला नहीं है=भौठा—जो कामदेव का बाण है; उसको; (तिक्खण) तेज करने मे=धारदार करने मे; जो (विण्णाणि वि) विचक्षण बुद्धिवाली है; ऐसी; (पिगी) कोयल; (मत्ता) आम्न मंजरों का आस्वादन करने से मन्दोन्मत्त होती हुई (बोलने लगी)

टिप्पण चूतस्य माकन्दादेशो "गोणादयः" (२.१७४) इत्येनेन । संस्कृतेपीत्यन्ये ॥ तीक्ष्णं करोति "णिज् बहुलम्" (३.४) इति णिजि अन्त्य-स्वरलोपे तीक्ष्ण्यते इति घुति तीक्ष्णनम् ॥

अतिण्ह तिक्खण । "तीक्ष्णे णः" (८२) इति णस्य लुग् वा ॥ अन्नाण जाणि । "ज्ञो भ" (८३) इति अस्य लुग् वा ॥ क्विचन्न विण्णाणिणि ॥

मज्झण्ह तरू मज्झण्ण-पुष्फ-जीविअ-दसार-वइ-पुत्तो । महु-जुव-मंसु-सरिच्छालि-गुच्छओ आसि मण-हरणो ॥३८॥

अन्वयार्थ—(मज्झण्ण-पुष्फ-जीविअ) मध्यान्हकाल मे खिलने वाले फूलों से जीवन-दान दिया है; (दसार-वइ-पुत्तो) विष्णु के पुत्र कामदेव को; जिस वृक्ष ने; ऐसा; (महु-जुव-मंसु-सिरच्छ) वसन्तरूप नवयुवक को मूं छों के समान; (अलिगुच्छाओ) भ्रमरों के गुच्छे लगे हुए—चिपके हुए है जिस वृक्ष पर; ऐसा वृक्ष; (मणहरणो) जो मन को आर्कावत करने वाला है; ऐसा; (मञ्झण्ह-तरू) मध्याह्न तरू अर्थात् अत्यन्त रक्त वर्ण वाले और मध्याह्न में खिलनेवाले ऐसे फूलों वाला—वृक्ष (वहाँ पर) (आसि) था।

टिप्पण-मज्झण्ह मज्झण्ण । "मध्याह्ने हः" इति हस्य लुक् वा ॥ दसार । "दशाहें" (८४) इति हस्य लुक् ॥

हरि अन्द-रुप्पि- सरिसाण वि पहिआणं वर्णं मसाणं व । रत्तीसु अराईसु वि कसिण-पलासेहि खोहयरं ॥३८॥ अन्वयार्थ-(हरि अन्द-रुप्पि-सरिसाण वि) हरिश्चन्द्र और रुक्मी (रुक्मिणी का भाई) के समान, (पहिआणं) पश्चिकों के लिये; (वि) भी; (वर्णं) वह: (पलाश वन) (मसाय व) रमशान की तरह; (मयकरता उत्पन्न करता था) (रलीसु) रात्रियों में; (और) (अराईसु वि) दिनों में भी; अर्थात् रात और दिन; (कसिण पलासेहि) सभी पलाश-जाति के वृक्षों से; (बोहयर) (वह वन) क्षोभ कर था—डरावना था।

दिप्पण—मंसु । मसाणं । "आदेः इमश्रुइमशाने" (८६) इति आदे-र्लुक् ॥ आर्षे रमशानस्य सी आणं सुसाणं इत्यपि ॥

हरि अन्द । "श्चो हरिश्चन्द्रे" (८७) इति लुग् वा ॥ रुप्पि । रत्तीसु । "अनादौ शेषादेशयो द्वित्वम्" (इति द्वित्वम् क्वचित्र । कसिण । अनादाविति किम् । खोह ।

मुच्छिर-सरा कय-गुणक्खाण व्व अबिग्ध-कट्टमहु-पाणे।
नीसास-निज्झरा इव चउ-कट्टं सिसिर-सिरि-मुक्का।।४०॥
अन्वयार्थ—(मुच्छिर-सरा) जिसका गुंजन रूप स्वर बढ़ रहा है;
(ऐसे भ्रमर) (अविग्घ) बिना किसी बाधा के; (कट्ठ महु पाणे) फूल के रस-पान करने में, (कय-गुणक्खाण व्व) किया है गुणों का वर्णन जिन्होंने, मानो इस तरह से; (वे भँवरे) (चउ कट्ठं) चारों दिशाओं में; (नीसास-निज्झरा इव) निश्वास के झरने के समान; (सिसिर-सिरि-मुक्का) शीत-काल की लक्ष्मी द्वारा छोड़े गये हो; (ऐसे विचरते हुए वें भँवरें) बकुल-पुष्प पर गये — मँड-राने लगे) (क्रिया आगे की गाथा में)।

निब्भर-महद्धि-गन्धे वण-सिरि-गुप्फत्य-नील-मणि-निउरा। अन्छि-पडिक्खण-मज्झे अबुड्ढ-बज्ले गया अलिणी॥४१॥

अन्वयार्थ — (वण-सिरि) वन की शोभा रूप लक्ष्मी के; (गुप्पत्य) गुल्फस्थ-चरण-प्रनिथ में रहे हुए; (नील-मिण-निउरा) नीलमिणियों वाले नुपूर के समान दिखलाई पड़ने वाले वे भँवरे; (निब्भर-महद्धि-गन्धे) सभी दिशाओं में व्याप्त महान् गन्ध वाले; (अबुड्ढ-बउले) तूतन-विकसित मौल सर-बकुल पुष्पों पर; (अलिणो) भँवरें; (अच्छि-पिडक्खण-मञ्ज्ञे) औंख के पलक खुलने- गिरते-जितने समय-मात्र में ही; (गया) गये। (अर्थात् फूलों पर दूट पड़े)।

भसलालिद्ध-पसत्थोग्गय-पुष्को आसि कामि-भिन्भलणो । दिग्घामोओ दीहं ऊससिअ-रईसरो सिरिसो ॥४२॥ अन्वयार्थ-(भसलालिद्ध) भवरों से; (रस-पान के लिए) खवाया हुआ;

अन्वयाय — (मसलालिस) भवरा सः (रसन्यान के लिए) छनावा हुनाः अर्थात् जिस पर अनेक भवरें बैठे हुए हैं; ऐसाः (पसत्योगाय-पुण्फो) जिसके सनोहर पूष्प विकसित हो गये हैं; ऐसा. (कामि-भिडमलणो) कासियों की विद्वलता उत्पन्न करने वाला; (दिग्धामोओ) जिसकी सुगन्ध सर्वत्र फेंक रही है; ऐसा (क्ससिअ-रईसरो) जिसने रतीस्वर-कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया है; ऐसा; (दीहं) विस्तृत=लम्बा (सिरिसो) शिरीष वृक्ष (आसि) था।

टिप्पण-मुन्छिर। गुणक्खाण। अविग्घ। कट्ठ। निज्ञरा। कट्ठं। निज्ञरा। कट्ठं। निज्ञर। महद्धि। गुप्फत्थ। अन्छि। पिडक्खण। मज्झे। अवुड्ढ। आसिद्ध। पसत्थो। पुष्फो। भिन्भलणो। "दितीय तुर्ययोरुपरि पूर्वः" (६०) इति दित्व प्रसङ्गे उपरि पूर्वः। दिग्घा दीहं। "दीर्घे वा" (६१) इति घस्योपरि पूर्वो वा॥

## बो गाथाओं द्वारा कणेर वृक्ष का वर्णन-

वम्मह - तंस - सरोवम - संझा-सुन्देर-हारि-कुंपल ओ । विह्लिअ-पहिओ धटुज्जुण-भाउ-समे वि कामकरो ॥४३॥ कणिआर-तरू नव-कण्णिआर सुन्देर-दरिअ-सब्भावो । हर-खन्द-जुग्ग-कुसुमो जाओ रञ्जिअ - हर-क्खन्दो ॥४४॥ [युग्मम्]

अन्वयार्थ—(वम्मह-तंस-सरोवम) कामदेव के तीन कोण वाले बाण के समान है कुंपल-जिनकी; (संझा-सुन्देर-हारि कुंपलओ) संध्या की सुन्दरता को अपहरण करने वाली हैं कुंपलें जिनकी; ऐसे कनेर; (विहलिख-पहिओ) (हृदय में कामभावना उत्पन्न करके) जो पिथकों को विह्वल बना देता है; (घट्ठज्जुण-भाउ-समेवि) घृष्टधुम्न के भाई जो नपुंसक थे; ऐसे नपु सकों में भी (कामकरो) जो कामभावना उत्पन्न कर देता था; ऐसा कणर—

(हर खन्द-जुग्ग-कुसुमो) महादेव और कीतिवेय देवों के लिए पूजा के योग्य है पुष्प जिनके, (ऐसा कणेर) (रंजिअ हर-बखन्दो) प्रसन्न हैं जिन फूलो से महादेव और कार्तिवेय (ऐसे फूलवाले कणेर) (नव-कण्णि आर-सुन्देर) ततन उत्पन्न हुए कणेर के फूलों की सुन्दरता से; (दिश-सब्भावो) उत्पन्न हो गई है अहकार की भावना, जिसमें; ऐसा अहंकारशील प्रकृति-वाला (कणिआर-तरू) ऐसा कणेर का पौषा उस उद्यान में; (जाओ) उत्पन्न हो गया था।

विष्णक क्रवसित्र । रईसरो । तस । संझा । कु पन भो । "न दीर्चानु-स्वारात्" (६२) इति न दिल्बम् ॥

सुन्देर । विहालका "रहो:" (६३) इति न दित्वम् ॥ भद्ठज्कुण ।

"ष्टर में णः" (१४) इति न दित्वम् ॥

कणियार कण्णियार। "कणिकारे वा" (६४) इति वा न दित्वम् ।। वरिज। "हप्ते" (६६) इति न दित्वम् ।।

पिअ-कुसुम-पयर-पुरिअ-कुसुम-प्ययरो पमुक्क-भेव-सिरी। तेल्ल-सणिद्वालि-कलापम्मुक्को आसि वेइल्लो।।४५॥

अश्वयार्थ — (पित्र कुसुम-पयर) प्रिय है जिन्हें फूलों का समूह उनके लिए; (पूरिअ-कुसुम-प्यरो) प्रदान किया है फूलों का समूह जिसने; ऐसा; (पमुक्क-मेर-सिरी) जिस वृक्ष के सौन्दर्य की कोई अवधि नहीं हैं; ऐसा; अर्थात् अपिरिमित सौंदर्यवाला; (तेल्ल-सणिद्धालि-कलापम्मुक्को) तेल के समान स्निग्ध — मनोरम-कान्तिवाले भँवरों के समूह से जो परिलिप्त हैं; ऐसा, (बइल्लो) विचिक्त नामक वृक्ष-विशेष — फूलोंबाला; (आसि) (उस उद्यान में) था।

टिप्पण—(हर-खन्द हर-कखन्दो) कुसुम-पयर कुसुम-प्ययर । "समासे वा" (६७) इति द्वित्वम् ॥ बाहुलकाद् अशेषादेशयो रिष । पमुक्क पम्मुक्क इत्यादि ।

कोल्ला-सोत्त -पडिच्छन्दीकय-रय-सेव्व-घम्म-सिललेण ।
पुष्पिअ-लवली जाया सेवा - जुग्गा मयच्छीणं ॥४६॥
अन्वयार्थ— (कोल्ला-सोत्त) बनावटी छोटी नदी; (के) (पडिच्छन्दी)
समान; (कय-रय-सेव्व) रित के सेवन से उत्पन्न; (घम्म-सिललाण) पसीने
रूप जलवाली; (मयच्छीणं) मृगाक्षी स्त्रियों के; (सेवा-जुग्गा) उपयोग-योग्य;
(पुष्पिअ-लवली) ऐसी—फूलोंबाली सवली, (जाया) (उस उद्यान में) उत्पन्न
हो गई थी।

दिष्यण तेल्ल । वेइल्लो । सोला । "तैलादी" (६८) इति द्वित्वम् । आर्षे । पडिसोओ । विस्सो असिआ ।

महु-नक्ख-आउह-नह व्य आसि सारिङ्ग-वत्य-कन्तीइं।
छमरुह-रयण-पलासे कुसुमाईं सलाह-पत्ताइं।।४७॥
अन्वयार्थ-(महु-नक्ख-आउह-नह व्य) वसन्त-रूप सिंह के नखों के
समान आग्रुष्ठ वाला; (सारिङ्ग-वत्य-कन्तीइ) विष्णु के वस्त्रों के समान

#### १० | कुमारपालकरितम्

कान्तिवाले;(सलाह-पत्ताइं)प्रशसा के योग्य पंखुड़िवाले(कुसुमाइँ)पुष्प;(ख्रम्रह्-रयण-पलासे) वृक्षों में रत्न के समान पलाश पर; (आसि) (उन आये) थे।

टिष्यण — सेव्व । सेवा । नक्ख । नह । "नेवादी वा" (६६) इति वा द्वित्वम् ॥

सारङ्गि। ''शाङ्गे ङात् पूर्वोत्'' (१००) इति ङात् पूर्वः अत्। छम । रयण। सलाह। ''क्ष्माश्लाघा-रत्नेन्त्यव्यञ्जनात्।। (१०१) पूर्वः अत्।।

जुव-जण-जणिअ-सणेहा पउत्थ-विरहागणिम्मि णेह-समा । मयण-पयावग्गि-णिहा पलक्ख-तरु-पल्लवा जाया ॥४८॥

अन्त्रयार्थ—(जुव-जण-जणिअ-सणेहा) युवा पुरुषों में उत्पन्न कर दिया है अपनी स्त्रियों के प्रति अनुराग जिसने; (पउत्थ-विरह-अगणिम्मि) अपनी-अपनी प्रियाओं का विरह ही है अग्नि जहां पर; ऐसी अग्नि में; (णेह-समा) (अग्नि को उत्तेजित करने में) जो तेल आदि के समान हैं; (मयण-पयाविग्ग) (कामदेव के प्रताप को सहन करना अति कठिन है) अतः ऐसी अग्नि के; (णिहा) तुल्य; (जो वृक्ष हैं) (पलक्ख-तरु-पल्लवा) ऐसे बड़-वृक्ष के पत्ते; (जाया) उत्पन्न हो गये थे।

टिप्पण – सणेहाणेह । अगणिम्मि अग्गि । ''स्नेहाग्न्यो वीं''(१०२) इतिः संयुक्तान्त्यात् पूर्वः अत् ॥

पलक्ख । 'प्लक्षे लात्'' (१०३) इति लात् पूर्वः अत् ॥ सिरि-नन्दण-किरिआरिह-तरुणीहिं चइअ-कसिण-हरिआहिं । अह कुसुमावचय-कलाओ दंसिआ दिट्ठिआ भणिउं ॥४८॥

अन्वयार्थ — (सिरि-नंदण-किरिआ-अरिह-तरुणीहि) कामदेव के अनुरूप याने कटाक्ष-विक्षेप-सहास्य-कथा आदि-क्रियाओं में योग्य — ऐसी स्त्रियों द्वारा; (चइअ-किसण हिरिआहि) जिन्होंने सभी प्रकार की लज्जा का परित्याग कर दिया है, ऐसी स्त्रियों द्वारा; (अह) अथ; (कुसुमावचय-कलाओ) फूलों के चुनने की कलाओं को, (भणिजं) परस्पर में कह करके; (दिट्ठ आ) आनन्द-पूर्वक, (दिसआ) (उस उद्यान में) प्रदिश्त की गई।

दिष्पण-सिरि । किरि आरिह । कसिण । हिरिआहि । दिट्ठ आ "हं-श्रो ही-कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या स्वित्" (१०४) इत्यादिना एषु संयुक्तान्त्यात् पूर्व इ: ।

कुसुमोक्कय वर्षमम् (४०-७२)

वासेणं वरिसेहि वि नामरिसो किर पियाइ जो गमिही। सो दरिसिब-नव-चूए पिए गओ झत्ति हरिस-वसा ॥५०॥

अन्यगार्थ—(बासेणं वरिसेहि वि) एक वर्ष से अथवा-अनेक वर्षों सें; (जो) जो; (पियाइ) प्रिया का; (अमरिसो) मान; (किर) निश्चय करके; (न) नहीं; (गिसही) गया था; (सो) वह; (पिए,प्रिय-जानन्द-दायक;(दरिसिअ-नव-चूए) तृतन आन्न-पल्लव देखते ही; (झिला) जल्दी से; (हरिस-वसा) हर्षं के कारण से; (गओ) चला गया।

मयण-वहर्रिग-तत्तेण तोसिआ सुदढ-माण-तविअ-पिआ। का वि वज्ज-कढिण हिअया केण वि दाउं-बउल-दामं ॥५१॥

अन्वयार्थ — (सयण-वहरगिग-तरोण) कामदेव ही है एक प्रकार की वज्राग्नि; उससे संतप्त; (केण वि) किसी भी; (कामुक) द्वारा; (सुदढ-माण-तिवअ-पिआ) सुदढ-मान से तप्त-प्रिया; (वज्ज-किषण-हिअया) वज्र के समान कितन है हृदय जिसका; ऐसी—पित्न (का वि) कैसे भी-किसी तरह से; (बज्ज-दामं) मोलसरी बकुल पुष्पों की माला; (दाउं) दे करके; (तोसिआ) प्रसन्न की गई।

हिष्पण – दंसिआ दरिसिअ। वासेणं बीरसेहि। वहर वज्ज। तत्तेण तिवअ। "र्श-र्ष तप्त-वज्जे वा" (१०५) इत्यादिना संयुक्तान्त्यात् पूर्व इर्वा॥ व्यवस्थित विभाषया क्वचिन्नित्यम्। नामरिसो। हरिस॥

कीइ वि किलन्त-कम-विष्पव-हरणा मिल्लिआण मालाओ। महु-सुक्क-पक्ख-जुण्हा-पव व्व उष्पाविआ गयणे॥५२॥

अन्ययार्थ—(कीइ वि) किसी (स्त्री) द्वारा; (किलन्त-कम-विप्पव-हरणा) थके हुओं के खेद के कारण से अंगों को उत्पन्न शिथिलता को जो दूर करने वाली है; ऐसी; (मिल्ल आण-माक्षाओं) विचिक्तल ,जाति के फूलों की मालाएँ; (नयणे) आकाश में; (उप्पाविआ) फैंको हुई; (ऐसी मालूम होती थी-मानों) (महु-सुक्क-पक्ख-जुण्हा-पद्य व्व) वसन्तरूप-शुक्लपक्ष की चान्दनी का-पूर आया हो —जैसा; (मालूम देता था)।

हिप्पच-किलन्त । "लात्" (१०६) इति संयुक्तान्त्यलात् पूर्व इः । क्वचित्र । कम । विष्पव । सुक्क-पक्त । पव । उप्पावित्रा ।। गुम्फन्ती जव-दामं भविअ-सिआवाइ-चेइक निमित्तं।

का वि जुवई जुवाणय-मण-श्रेरिअ-चोरिअमकासि ॥५३॥
अन्वयार्थ-(मविअ-सिवावाइ-चेइअ-निमित्तं) भव्य स्याद्वादी-जिनेस्वर
के चैत्य के निमित्त; (जब-दाम जवा-कुसुम की माला को; (गुम्फन्ती) गूं यती
हुई; (का वि) किसी एक, (जुवई) युवती ने; (जुवाणय-मण-श्रेरिअ-चोरिअम्)
नव युवक के मन की स्थिरता की चोरी; (अकासि) कर ली। (नवयुवक
माला गूंथती हुई स्त्री की ओर अत्यधिक आकर्षित हो गया।

टिप्पण—भविअ। सिआवाइ। चेइअ। थेरिअ। चोरिअ। "स्याद्भव्य-चैत्य-चौर्यसमेषु यात्" (१०७) इत्यादिना स्यादादिषु चौर्यसमेषु च यात् पूर्व इः॥

सिविणम्मि व अइदुलहा सिणिद्ध-कुसुमा सिणिद्ध-मयरन्दा । परिमल-णिद्धा कीइ वि रइआ वासन्तिआ-माला ॥५४॥

अन्वयार्थ—(सिविणिम्म वि अइदुलहा) स्वप्न में भी अति दुर्लंभ; (सिणिद्ध-कुसुमा) सिग्ध-सरस फूलोंवाली; (सिणिद्ध-मयरन्दा) सिग्ध पराग से युक्त परिमल, (णिद्धा) सुगन्ध से परिपूर्ण ऐसे; (वासन्तिआ माला) माधवी-लता के पुष्पो से एक माला; (रइआ) बनाई गई।

टिप्पण- सिविणम्मि "स्वप्ने नात्" (१०८) इति नात् पूर्व इः॥

सिणिद्ध सणिद्ध । "स्निग्धे वादितौ" (१०६) इति नात् पूर्वौ आदितौ वा । पक्षे णिद्धा ॥

कण्ह-कसिणालि-कसणा लवली गन्धारिहा वि नोच्चिणिआ । केण वि कज्जल-कण्हं सुमरिअ कबरि पिअयमाए ॥४५॥

अन्वयार्थ—(कण्ह-कसिणा-अलि-कसणा) कृष्ण के समान काले रंगवाले भ्रमरों के द्वारा काली-काली दिखाई पड़ने वाली; (गंधारिहा बि) सुगन्धसिहत होती हुई भी; (लवली) लवली लता के फूल; (केण वि) किसी एक पुरुष द्वारा; (कज्जल कण्हं) काजल के समान काली; (पिअयमाए) प्रियतमा की; (कबरिं) चोटी को; (सुमरिअ) याद करके; (नोच्चिणआ) चयन—इकट्टे नही किये; (कहीं इन फूलों का चयन करने से प्रिया की स्मृति नहीं जाग उठे इस भय से उन फूलों पर हाथ नहीं लगाया।)

हिष्पण-किसण। कसणा कण्हं। "कृष्णे वर्णे वा" (११०) इति संयुक्ता-न्त्यात् पूर्वो आदितौ वा। वर्ण इति किम्। विष्णौ कण्हः॥

# अगरह अगरह-दार्भ रे मुक्क मुरक्क करसि इत भणिन । पोम्मच्छीए हणिओं को वि पिछो पाय-वजमण ॥४६॥

अन्त्रयार्थ (अणरह) अयोग्य और; (रे मुक्ख-मुख्क्ख) धरे मूर्ख ! मूर्ख ! (अणरह-दामं) (मेरी माला को) अयोग्य माला; (करित) करता है; (इअ) ऐसा; (भणिउ) कह करके; (पोम्मच्छीए) परा जैसी आंखों वाली स्की के; (पाय-पडमेण) चरण-कमल-द्वारा; (को वि पिओ) कोई भी प्रिय; (हणिओ) पीटा गया अर्थात् किसी प्रियतमा ने अपने प्रिय को लात मारी।

टिप्पण - मुक्ख-मुरुक्ख इत्यत्र कोपे "संमत्यसूया" (हे॰ ७४) इत्या-दिना द्विरुक्ति ॥

अरिह अणरह अणरह । ''उच्चाईति'' (१११) इति सयुक्तान्त्यात् पूर्व उत् अदितौ च ॥

छउमेण अछम्मेण य साम-दुवारेण दण्ड-वारेण। केण विका वि अगेज्झा बउलेहि पसाइआ तणुबी ॥५७॥

अन्वयार्थ—(छउमेण) कपट से; (य) और; (अछम्मेण) अकपट— सरलता से; तथा (साम-दुवारेण) शान्ति के साथ समझाने से; (दंड-वारेण) यदि आज्ञा नहीं मानोगी तो अपना संबंध दूट जायगा—इस प्रकार दंड-रीति से; (केण वि) किसी एक नायक द्वारा; (का वि) कोई एक नायिका, (तणुवी) कोमल अगवाली; (अगेज्झा) कठोर हृदयवाली भी; (बउलेहिं) केशर के फूलों से या मोलसरी के फूलों से; (पसाइआ) प्रसन्न की गई।

हिष्पण — मुक्ख मुरुक्ख । पोम्म पडमेण । छडमेण अछम्मेण । (दुबारेण वारेण) "पद्मच्छद्ममूर्खद्वारे वा" (१८२) इति संयुक्तान्त्यात् पूर्व उत् वा ॥

गरुवीओ लवलीओ सुहुमे वत्थे सुरुग्धणे खिता। कीए वि हु मुद्धाए सुवे विहसिरा वि कलिआओ ॥५८॥

अन्यपार्च—(कीए वि मुद्धाए) किसी एक मुखा द्वारा; (हु) निश्चय करके; (सुहुमे) सूक्ष्म; (सुरुग्वजे) विशेष देश में उत्पन्न; (बत्ये) वस्त्र; में (गरुनियो) वड़ी; (लक्लीओ) लवली लता के; (सुबे) काल —दूसरे दिन; (विहुसिरा) खिलनेवाली; (कलिआओ वि) कलिकाएँ भी; (खिला) (तोड़-तोड़ करके) डाली गई; अर्थात् इकट्ठी की गई। टिप्यच-तणुवी । गरुवी । उकारान्ता की प्रत्यमान्तास्तन्तीतुल्या स्तेषु "तन्वीतुल्येषु" (११३) इति संयुक्तान्त्यात् पूर्व उ: ॥ स्वविद् अन्यकाणि ॥ शु रुष्व । आर्षे । सुहुमं ।

कुसुमाकर-रिज-स-जणा सुवे जणा पारिजाय-तरणो व्व । सर-जीआ भालि-कुला सर-ठग-वाणारसि-पएसा ॥५६॥ अन्वयार्थ — (कुसुमाकर-रिज) फूलो की जत्पत्ति स्थानरूप वसन्त ऋतु के; (सजणा) स्वजन अर्थात् पुष्प-पत्र आदि; (पारिजाय-तरुणो व्व) पारिजात-देववृक्ष के, (सुवे जणा) स्वजन के समान; (प्रतीत होते थे) (सर-जीब-आभा-अलि-कुला) कामदेव के धनुष की डोरी के समान भवरों का समूह है जहाँ पर ऐसा, (सर-ठग-वाणारसि-पएसा) कामदेव रूप ठग के निवास-स्थान-रूप बनारस के समान वह उद्यान प्रतीत होता था।

आणाल व्य कणेरूहि कुरवया दढयरं समालिद्धा।

वर-विलयाहि अहरिआचलपुर - मरहट्ठ - जुवईहि ॥६०॥

अन्वयार्थ—(अहरिअ) (अपने सौन्दर्य से) तिरस्कृत कर दिया है
अचलपुर=देवताओं की नगरी को भी; जिन्होंने; ऐसी; (मरहट्ठ-जुवईहि)
महाराष्ट्रीय नव-यौवन-सम्पन्ना; (वर-विलयाहि) ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियो द्वारा;
(कुरवया=) क्रूरवक कट सरैया का वृक्ष; (दढयर) मजबूती के साथ (इस
प्रकार) (समालिद्धा) भुजाओं से आबद्ध करके घेर लिया गया था; (जिस
प्रकार कि) (कणेरुहि) हाथियों द्वारा; आणाल)=स्तंभ; (हाथी बांधने का
स्तंभ) घेर लिया जाता है, (व्व) की तरह।

टिप्पण—"वाक्ष्यर्थं वचनाद्याः" (१.३३) इति आलानस्य पु स्त्वम् ॥ स्वे । सुवे । "एक स्वरे श्व स्वे" (११४) इति श्वः स्वयोरन्त्य व्यञ्ज-नात् पूर्वं ईत् ॥

वाणारसि । कणेरूहि । "करेण वाराणस्यो-र-णोर्वत्ययः (११६) इत्यादिना रणयोव्यत्ययः करेण इति स्त्रीलिङ्गा निर्देशात् पुंसि न ॥

आणाल। "आलाने लनोः" (११७) इति लनोव्यं त्ययः॥

मरहट्ठ। "महाराष्ट्रं हरोः" (११६) इति हरयोग्यत्ययः॥

लविणम-जल-द्रह निह-नाहि-मण्डले उच्चिणेसु लहु अभिमं।

हिल आर-गोरि हिर आल-वन्नयं हलुअमिसलायं॥६१३।

अन्वयार्थ—(लविणम-जल) लावण्य ही है एक प्रकार का जल;
(उस जल के लिये) (द्रह-निह) हद-कुण्ड के समान है; (नाहि-मंडले)

नामियंडल जिसका; ऐसी (हे सुन्दर शरीर वाली और सुन्दर नामियाली); (हे हिसजार-गोरि) हे हरितान के समान बौर-वर्णवासे; (इमं) इस; (लहु बम्) छोटे से; (अमिलायं) कुरंटक के फूल को; (हलुजम्) घीरे से परन्तु शोधता के साथ; (उच्चिणेसु) तोड़ ले = चयन कर ले।

A MARKET AND A STATE OF THE STA

वण-सिरि-णडाल-तिलयं तिलयं गेय्हं तए वर-णलाडे । गेज्ज्ञा थोव-परिमलं अथोक्क-जहणे अथेव-सिरि ॥६२॥

अन्ययार्थ (वरणलाडे) हे रम्य ललाटवाली ! (अथोक्क जहणे) हे व्यवस्थित आकार की जंधावाली ! (वण-सिरि-णडाल तिल्यं) वन-शोभा-रूप लक्ष्मी के ललाट के लिए तिलक समान; (अथेव-सिरि) महान शोभामय; (अथोव-परिमलं) महान सुगंध मय; (गेज्झ) ग्रहण करने योग्य; [तए] तुम्हारे द्वारा; [गेंग्हं] ग्रहण करने योग्य है। तिलयं यह तिलक का फूल।

दाही अथोअ-कुसुमेहि सेहरं दिट्ठिएह बिम्बोट्ठ । धूआ-बहिणी-भइणी-दुहिअ व्व तुह प्पिआ लवली ॥६३॥ अन्वयार्थ—(धूआ-बहिणी भइणी-दुहिअ व्व) पुत्री बहिन और बहिन की लड़की के समान; (तुह) तुम्हें; (प्पिआ) जो प्रिय है; ऐसी; (लवली;) लवली-लता (बिम्बोट्ठि) हे बिम्ब-फल के समान होंठ वाली; (अथोअ-कुसु-मेहि) बहुत पुष्पो से; (दिट्ठिएह) आनन्दपूर्वक; (सेहरं) शेखर, (दाही)

छूढासव-गण्डू से जिल्लं - पज्लाडणे समुच्त्रिणस् ।
पुष्पाइ बउल-वच्छे असोअ-रुक्खे अ बिलय-वरे ॥६॥॥
अन्वयार्थ—(छूढ-आसव-गण्डूसे) मुँह में कुल्ला भरके छांटा है आसव
को; जिस बकुल बूक्ष पर; ऐसे (बउल-वच्छे) मोलसिरी के वृक्ष पर स्थित
फूलों को; (अ) ओर; (खिल-पज्लाडणे) (पैर फेंककर) पैर की चोट पहुंचाई
है जिस वृक्ष को; ऐसे (असोअ-रुक्खे) अशोक वृक्ष पर; (स्थित) (पुष्पाइं)
पुष्पों को; (हे विलय-वरे !) हे स्वियों में श्रेष्ठ !; (समुच्चिणस्) इकट्ठे कर।

सुर-विण आ-नाग-त्थी-अक्रूर-कय-हरिसमीसि-उल्लिसअं। पिच्छेत्थी-श्चिइ-जणइं विहि-मइ हिंताल-मञ्जिरअं॥६४॥ अन्वयार्च-(सुर-विण आ-नाग-त्थी) देवताओं की विनताओं के लिये और नागजाति की स्त्रियों के लिये; (अक्रूर-कय-हरिसम्) उत्पन्न किया है प्रभूत हुएँ; जिसने ऐसा; (ईसि-उल्लिस्अं) जो थोड़ा सा ही खिला है; (इत्यी-धिइ-जगई। जो स्त्रियों में घैर्य को उत्पन्न करने वाला है; ऐसे; (हिंताल मंज-रिअं) हिन्ताल की मंजरी को; (हे दिहिमइ !) है घैर्य सील बुद्धि वाली ! (पिच्छ) देख।

सिसु-मञ्जर-जुव-वञ्जर-जर-मज्जारेहिँ पल-भमा दिट्ठं।

वेरुलिअ-केसि वेडुज्ज-भूसणे किंसुअं लेसु ॥६६॥

अन्यवार्थ — (सिसु-मंजर जुव-वंजर-जर-मज्जारेहि) बाल-युवा और वृद्ध सभी बिल्लिओ द्वारा; (पल-भमा) जो (फूल) भ्रम से मांस रूप; (दिट्ठं) देखा गया है = समझा गया है; ऐसे (किसुअं) पलास के फूल को; (हे वेहलिओ केसि) हे नील मणि के समान बालवाली; (हे वेहुज्ज-भूसणे) हे मरकत मणियों से विभूषित आभूषणो वाली; (लेसु) उस फूल को लो।

एण्हि पिच्छेत्ताहे गिण्हसु रम्भं कुणेसु अ इमाए ।

पुरिमाणं पि अपुर्वं आमेलं हित्य-हरिणच्छि ॥६७॥

अन्वयार्थ — (एण्हि) इस समय में, (रम्भं) कदली के फूल को, (पिच्छ) देख; (एत्ताहे) इस समय में (गिण्हसु), (कदली फूल-को) ग्रहण कर, (अ) और; (इमाए) इस कदली फूल द्वारा; (पुरिमाणं पि) पहिले इसको देखे हुए व्यक्तियो के लिये भी; (अपुव्वं) अपूर्वहष्ट=अनोखा ही; (इमाए) इसका; (आमेल) पुष्पो का शिरो-भूषण; (कुणेसु) तैयार कर; (हे हित्थ-हरिणच्छि) हे डरे हुए हरिण के समान आँखोंवाली; (अर्थात् मुकुट पर रखने योग्य फूलो की माला तैयार कर)।

तट्ठा तत्थालि-कुलो भयस्सई अट्ठमो व्व पहिआण । तुह जुग्गो पुन्नामो रूवेण बहस्सइ-घरिल्ले ॥६८॥

अन्वयार्थ (पहिजाण) पथिकों के लिए; (अठ्मो) आठवाँ; (भयस्सई व्व) बृहस्पित के समान; (तट्ठ अतत्थ-अलिकुलो) जिस फूल पर भवरों का समूह; (चंचलता के कारण से मानों) चिक्त है अथवा अचिक्त है इस रीति से घूम रहा है; ऐसा (पुन्नामो) पुन्नाग लता का फूल; (हे रूबेण बहस्सइ-घरि-ल्ले) हे रूपसम्पन्न होने के कारण बृहस्पित के लिये पत्नि बनने योग्य महिला; (तुह) तुम्हारे लिये (जुग्गो) (यह पुन्नाग फूल) योग्य है।

अमइल-तणु परिगुम्फिअ-पोप्फिलि-मउरेण भसल-मिलणेण। अवत्-कुचोवह-हत्योभय-चलणे तुज्झ भूसेमि ॥६६॥ अन्यवार्क (असल-मिल्मिंग) भवरों के कारण से की मलीन जैसी विखलाई गड़ रहीं हैं। ऐसी; (परिणुम्मिंग) जो चारों ओर से परिवेष्टित है; ऐसी; (पोप्फलि-मडरेण) सुपारी के बाल पुष्प से; (हे अमइल-तणु) हे अमलिन तनु अथवा विशद आकृतिवाने शरीरवाली; (तुज्झ) तुम्हारे; (अवह-कुच) दोनों स्तनों को; (अवह-हत्य) दोनों हाथों की; और (उभय-चलणे) दोनों परों को, (भूसेमि) अलंकृत करता हूं।

सिप्पि-पिहु-नयण-खुत्तोत्तंसे आढत्त-संझ-रायमिमं। उच्चिणसु भमर-छिक्कं महु-पाइक्कं जवा-क्रुसुमं॥७०॥

अन्त्रयार्थ—(हे सिप्पि-पिहु-नयण-छुत्त-उत्तंसे) हे सीप के समान विस्तीण-आंखों द्वारा छुए गये हैं दोनों कर्ण-पूर जिसके ऐसी; तुम (आढत्त-संझ-रायम्) जिसने धारण कर लिया है संघ्या कालीन-रक्तता को; ऐसा (भगर-छिक्क) जो भैंवरों की बहुलता से छा जाने पर लुप्त जैसा हो गया है; (महु-पाइक्क) जो ममु-चसन्त ऋतु के लिये (काम-उत्ते जना में सहायक होने से) नौकर जैसा है ऐसा; (इम) इस; (जवा-मुसुमं) जवा-जाति के फूल को; (उच्चिणसु) चुनलो।

आरद्ध-बहल-परिमल-केलि-पयाई कयन्न-तरु-कुसुमं। किडि-दाढ-सुत्ति-भङ्गोज्जल मुच्चिण फुल्ल-वेइल्लं।।७१।।

अन्वयार्थ—(आरद्ध-) प्रारंभ की है; (बहल-परिमल-केलि) प्रगाढ़ मुगन्य की विलासिता को; (आनन्द को) जिसने ऐसा; (ऐसी विलासिता से जिसने) (पयाई कयन्न-तरु कुसुमं) हीन-कोटि के प्रमाणित कर दिये हैं अन्य तस्त्रों के फूलों को जिसने; (किंडि-दाढ) शूकर की दाढ के समान; (—उज्ज्वल); (मुत्ति-मंग) सीप के दुकड़ों के समान; (उज्ज्लम्) उज्ज्वल; (फुल्ल-वेइल्लं) विकसित-मल्लिका के फूल को; (उच्चिण) चुन लो।

दिष्पम-द्रह । "ह्रदे हदोः" (१२०) इति हदयोर्ब्यंत्ययः। आर्षे हरए मह-पुण्डरिए ॥

हिलिखार हिरिबाल। "हिरिताले रलोर्न वा" (१२१) इति रलयो र्व्यत्ययो वा।

लहुज हलुखं। ''लमुके सहोः'' (१२२) इति लहोर्व्यत्ययो वा ॥ णडाज णलाडे। ''लसाटे लडोः'' (१२३) इति लडोर्व्यत्ययोः वा ॥ आदेर्लस्य णविधानाद् (१.२१७) द्वितीयो सः स्थानी ॥ गेरहं गेज्झ "हा ह्योः" (१२४) इति हययो व्यंत्ययो दा । 🐇

अधीव अधीसक अधेव। "स्तीकस्य थोक्क योव येवा:" (१२५) इति स्तोकस्य त्रय आदेशा वा। पक्षे अथी छ।

भूआ दुहिअ। बहिणी भइणी। "दुहितृ भगिन्यो भूँआ बहिण्यौ" (१२६) इति अनयो: एतावादेशौ वा॥

ह्रढा खित्त । वच्छे रुक्से । "वृक्षिक्षण्तयो रुक्ख ह्रढी" (१२७) इति अनयोर्यथासंख्यरुक्स ह्रुढी वा ॥

विलय विणया । "विनताया विलया" (१२८) इति विलयादेशो वा । विलयेति संस्कृतेपीति केचित् ॥

अक्तर । ''गौणस्येषत क्रूरः'' (१२६) इत्यादिना ईषतो गौणस्य क्रूरो वा । पक्षे ईसि ॥ थी (इत्थी) ''स्त्रिया इत्थी'' (१३०) इति स्त्रिया इत्थी वा ।।

धिइ दिहि । "घृतेर्दिहिः" (१३१) इति घृते दिहिवी ॥

मञ्जर वञ्जर । "मार्जारस्य मञ्जर-वञ्जरो (१३२) इत्यनेन मार्जा-रस्य मञ्जर वञ्जरो" पक्षे मज्जारेहि ॥

वेश्ति वेश्वजा। "वैद्वयंस्य वेश्विकां" (१३३) इति वेश्विका वा॥ एिंग्ह एत्ताहे। "एिंग्ह एत्ताहे इदानीमः" (१३४) पक्षे इक्षाणि॥ पुरिमाणं। "पूर्वस्य पुरिमः" (१२४) पक्षे अपुन्वं॥ हित्थ तट्ठा। "त्रस्तस्य हित्यतट्ठी" (१३६) पक्षे तत्थ॥ भयस्सई। "वृहस्पती बहो भयः" (१३७) पक्षे बहस्सइ॥

मइल मिलण । अवह उभय । सिप्पि सुत्ति । छुत्तो छिक्कं ।। आढत्त आरद्ध । पाइक्कं पयार्ड । "मिलिनो भय-शुक्ति-छुत्पारब्ध पदातेमईलावह-सिप्पि छिक्काढत्त-पाइक्क (१३०) इत्यादिना एषां यथासंख्यं मइलादयो वा । उवह इत्यपि केचित् ॥ आर्षे उभओ काल इति क्रथम् ॥

बाढ । "दंष्ट्राया दाढा" (१३६) दाढा संस्कृतेप्यस्ति ॥

बाहि अबाहिरे फुड-पमेहि पेअसीओ तरु-हेट्ठे। केहि पि इञ्जालविआ रईइ माउच्छ-धूत्र व्वा।७२॥

अन्वयार्थ—(बाहि-अबाहिरे) बाह्य और भीतर दोनों ही हरिट से; (फुड-पमेहि) प्रगाढ़ प्रेमवालो (द्वारा); (केहि पि) किन्हीं द्वारा; (तर-हेट्ठे) वृक्ष के नीचे; (पेअसीओ) अपनी प्रियतमाएँ; (द्वज) इस प्रकार; (आखविका) बोलीं गई; (रईइ) रति की; (माउच्छ) मौसी की; (धूज इव) पुत्री के समान; (तुन हो) रित की माता की दो बहिनें हैं जिनमें से एक ने तो रित को उत्पन्न किया है; और दूसरी ने "हैं प्रियतमें ! तुमकी उत्पन्न किया है; इसीनिये तुम रित के समान सुन्दर दिखलाई पृक्ट रही हो।"

टिप्पण बाहि अवाहिरें। "बहिसो बाहि बाहिरी" (१४०) हेट्ठे। "अधसी हेट्ठ" (१४१)।

निय-माउसिया-पिउसिय-पिउच्छ-तणया-घरे व्य उज्जाणे ।

मिहुणेहिं हित्य - तिरच्छि - पिच्छिरेहिं रमिअमेअं।।७३।।

अन्वयार्थ—(निज) अपनी; (मालसिआ) मौसी का; (पिलसिअ) मुवा का; और (पिलच्छ-तनया) भुवा की सड़की का; (मरे व्य) ही मानो घर हो ऐसे; (जज्जाण) उस बगीचे में; (हित्य-तिरिच्छि) हरे हुए और तिरछी दृष्टि से; (पिच्छिरेहि) देखते हुए; (मिहुणेहिं) उन स्त्री-पुरुषों के युगलों द्वारा; जोड़ों द्वारा, (ऐअं) इस प्रकार; (रिमअम्) रमण क्रिया की गई।

हिष्पण-माउच्छ माउसिआ। पिउसिअ पिउच्छ। "मातृ पितुः स्वसुः सिआ-छौ (१४२) इत्यादिना मातृ-पितृम्यां परस्स स्वसुः सिआ छा इत्यादेशौ।।

तिरिच्छि । "तिर्यचस्तिरिच्छः ` (१४३) ॥ आर्थे :तिरि आ इति ज्ञेयम् ॥

आसण-ठिआइ घरिणीइ गह-वई झम्पिऊण अच्छीइं।

हसिरो मोत्तुं सङ्कं चुम्बिअ अन्नं सढो मुझ्ली ॥७४॥

अन्वयार्थ—(आसण-ठिआइ) आसन पर बैठी हुई; (घरिणीइ) अपनी पित्न की; (अच्छीइ) दोनों आंखों को; (झिम्पिठण) बन्द करके; (संक) (अपनी पित्न की ओर से) शंका को; (मोत्तु) छोड़कर; (अर्थात् निश्शक होकर) (अर्भ) किसी अन्य स्त्री को; (चुम्बिअ) चुम्बन करके; (इस प्रकार अपनी स्त्री को धोखा देकर) (हिसरो) हँसता हुआ; (सढो) शठ=गूढापराधी; (गहवइ) गृहस्वामी; (मृद्बो) प्रसन्न हुआ।

दिष्यम- "भ्रमेक्टिरिटिल्ल०" (४.१६१) इति भ्रमेर्झम्पावेशे "घात-वोऽर्थान्तरेषि" (४.२५१) इति पिद्यानार्थत्वम् ॥

चरिणी । "गृहस्य घरोऽपतौ" (१४४) इति घरः । अपताविति किम् । गह-वई ॥

### १०० कुमारपालयरितम्

पिक्छिरोहि । हसिरो । ''श्रीलाखर्यस्यरः'' (१४४) इति ''तृन् शीलं ।'' (हे॰ १.२) इत्यादिभिविहितस्य प्रत्ययस्य इरः ॥

मा सोजआण अलिअं कुप्प मईआ सि तुम्हकेरो हं।
इअ केण वि अणुणीआ णिअय-पिआ पाणिणी अजडा ॥७५॥
अन्वयार्थ—(आलिअं) (उपरोक्त) शठता पूर्ण झूठ को; (सोज आण)
सुन करके दुखी हुई पित को पित कहता है; कि (मा कुप्प) क्रीध मत कर;
(मईआ) मेरी; (सि) तू है; (तू मेरी ही है) और (हं) मैं; (तुम्हकेरो) तुम्हारा
ही हूं; (इअ) इस प्रकार, (केण वि) किसी (नायक द्वारा); (पाणिणी-अजडा)
पाणिनीय व्याकरण में कुशल ऐसी; (णिअय-पिआ) अपनी प्रिया; (अणुणीआ)
अनुनय-विनय द्वारा प्रसन्न की गई।

टिप्पण—झम्पिऊण। मोत्तुं। चुम्बिअ। सोउआण। "क्त्वस्तुमत्तूण-तुआणाः (१४६) इत्यादिना तुम् अत् तूण तुआण इत्येते आदेशाः। वन्दित्तु इति अनुस्वारलोपात्। वन्दित्ता (इति) सिद्धसंस्कृतस्यैव व लोपेन। कट्टु इत्यार्षे क्षेयम्॥

तुम्हकेरो। "इदमर्थस्य केरः" (१४७) इति इदमर्थस्य केरः न च भवति । मईआ । पाणिणीअ ।।

कि हवसि पारकेरा न हु पारक्को तुहाह मिअ भणिआ। राइक्क-वार विलया केणावि हु रायकेरेण॥७६॥

अन्वयार्थ—(केणावि रायकेरेण) किसी भी राजपुरुष से निश्चित रूप से, (राइक्क-वार-विलया) राजकीय-वार विनता— राज्य-वेश्या; (इअ) इस प्रकार; (भिणआ) कही गई; (कि) क्या तूं (पारकेरा) दूसरों की; (हविस) होती है; (अहम्) मैं; (तुह) तुम्हारे लिये; (हु) निश्चय ही; (न) नहीं; (पारक्को) परकीय—(दूसरों से प्रेम करने वाला) नहीं हु।

टिप्पण-पारकेरा।पारक्को। राइक्क। रायकेरेण। "परराजभ्यां क्कडिक्कौ च" (१४८) इति आभ्या यथासंख्यं क्कडित् इक्क रुच। चकारात् केर रुच।

तुम्हेच्चया य अम्हेच्चया य एगव्व होउ तणु-लट्टी।
इअ जम्पिऊण दइआ केण वि सव्विङ्गिअं गहिआ।।७७।।
अम्बयार्थ—(तुम्हे च्चया) तुम्हारी; (य) औरः (अम्हेच्चया) हमारी;
(तणु-लट्टी) शरीररूप यष्टी; (एगव्व) एक शरीरवत् प्रतीत हो; इस प्रकार

से; (होत) होनें; (इन्न) ऐसा; (जम्पिजण) कह करके; (केणनि) किसी एक पुरुष के द्वारा; (दहना) जपनी; (पिया सन्विज्ञनं) सर्वांगरूप से; परिपूर्ण रूप से सभी नंगोपांगों को; (गृहि ना) नाहिल्ट किया गया; (जिपट गया)।

हित्यन -तुम्हेच्चया । अम्हेच्चया । "युष्पदस्मदोत्र एच्चयः (१४६) इत्यादिना अञ्च एच्चयः ॥

एगव्व । "वतेव्वः" (१५०) इति वतेः प्रत्यय स्य व्वः ॥ सव्वगिअं। "सर्वाङ्गादीन स्येकः" (१५१) इति "सर्वदिः पथ्यङ्ग" है॰ (७:१) इत्यादिना विहितस्य ईनस्य स्थाने इकः॥

तुह पय-पह-पहिओ हं अप्पणयो पीणिभ-प्पणइ-जहणे। पीणत्तण-सालि-थणे इस केण वि तोसिसा रमणी॥७८॥

अन्वयार्थ—(पीणिम-प्पणइ-जहणे) हे कठिन और मोटी जंबावाली; (पीण-तण-सालि-थणे) हे मोटे-मोटे कठोर स्तन वाली; (तुह) तुम्हारे; (हं) मैं; (अप्पणयो) (स्वकीय) खुद के; (पय-पह-पहिओ) चरण-पथ का पथिक हूं; (अर्थात् मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं।) (इअ) इस प्रकार; (केण वि) किसी नायक विशेष द्वारा; (रमणी) कोई स्त्री विशेष; (तोसिआ) प्रसन्न की गई।

टिप्पण-पहिओ। "पथो णस्येकट्" (१५२) "नित्यं णः" हे० (६ ४) इति यः पथो णो विहितस्तस्येकट् ॥

अप्पणयो । "ईयस्यात्मनो ण यः" (१५३) इति ईयस्य णयः ॥

पीणत्त-निहि-निअम्बे तिलेल्ल-अङ्कोल्लतेल्ल-कन्तिल्ले । मातित्तिएण कुप्पेत्ति इत्तिअं को वि पियमाह ॥७८॥

अन्वयार्थ — (पीणत्त-निहि-निअम्बे) जिसके नितम्बपीछे का पुट्टे का भाग) पीनत्व के निधिरूप हैं अर्थात् जो मोटे-मोटे और कठोर नितम्बवाली है; ऐसी हे प्रिया ! तू; (तिलेल्ल-अंकोल्ल-तेल्ल) तिल के तेल और अंकोठ—वृक्ष के तेल के समान; (कन्तिल्ले) स्निग्ध कान्तिवाली; == मनोरम और रमणीक कान्तिवाली होती हुई; (तित्तिएण) (सखी द्वारा) उतना सा (झूठ कहने पर) (अर्थात् सखी द्वारा मेरी अन्यासक्ति का वर्णन करने पर) (मा कुप्प) क्रोध मत कर; (इत्ति) ऐसा; (इत्तिअं) इस प्रकार से; (को बि) कोई नायक (पियं) प्रिया को; (आह) बोला।

हिप्पन -पोणिम पीणत्तण। "त्वस्य डि मात्तणौ वा" (१५४) इति त्वस्य डि मात्तणौ। पक्षे पीणत्त ॥

तिलेल्ल । "अनकोङ्ठाल लस्य डेल्लः" (१४४) इत्यादिना तैलस्य डेल्लः । अन द्वोठाद् इति किम् । अङ्कोल्लतल्ल ॥

जित्तिअमत्तं रत्तो म्हि एत्तिअं रच्च एत्तिलं किमिमं।
केण वि एइहमुत्ता तुण्हिकता माणिणी जाआ।। ८०।।
अन्वयार्थ—(जेत्तिअ) जितनी मात्रा में; (रत्तो) (तुम्हारे प्रति) अनुराग रखनेवाला; (म्हि) मैं हूं; (एत्तिअं) इतना ही; तू भी मेरे प्रति; (रच्च)
अनुराग रखनेवाली बन। (एत्तिलं) इतना; (इम) यह; (क्रोध का आडम्बर)
(किम्) क्यो; (करती हो) (केण वि) किसी नायक द्वारा, (एद्दह्म) इतना;
(उत्ता) कही जाती हुई (माणिणी) मान रखने वाली; (असंतुष्ट सी); (तुण्हिक्का)
मौन; (जाआ) हो गई अर्थात् वप चाप हो गई।

टिप्पण – तित्तिएण । इत्तिअ । जित्तिअ । "यत्तदेतदोतो रित्ति अ एत-ल्लुक् च । (१५६) इत्यनेन एम्यो डाबादेरतोपरिमाणार्थस्य इत्तिअः एतदो लुक् च ।

सिहिओ सि जेत्तिअं जेत्तिलं च भणिओ सि जेइहं थविओ । न हु तेत्तिएण होसि ति पई कीइ वि उवालद्धो ॥ = १॥

अन्वयार्थ—(जंत्तिअं-) जितना ही, (सिहिओ सि) तू चाहा गया; (च) बौर, (जेत्तिल) जितना ही; (भणिओ सि) तू कहा गया, (तुझं कहा गया) (आओ) आओ तुम मेरे प्रियतम हो; और (जेद्दह) जितनी ही; (थिविओ) तुम्हारी स्तुति की गई; (हु) निश्चय ही; (तेत्तिएण) उतने ही; (उतनी मात्रा में) (न होसि) तुम; (वैसे) नहीं प्रमाणित हुए; (त्ति) ऐसा; (कीई वि) किसी नायिका द्वारा, (पद्द) उसका पति, (उवालद्धो) उलाहना दिया गया (कि—तू पृष्ट है आदि(—

तं तेत्तिल-पेम्मं तुह न केत्तिअं तेद्हा य अणुवित्ती।
न हु केत्तिला वि केद्दहिमत्थं कीइ वि सढो भणिओ ॥६२॥
अन्वयार्थ—(तुह) तुम्हारा; (तं) वह; (तेत्तिल) उतना सा; (पेम्म)
प्रेम; (न केत्तिअ) कुछ भी नहीं है (य) और; (तेद्दृहा) उतनी सी; (अणुवित्ती)
अनुवृत्ति अनुकूल क्रिया; (न हु केत्तिला) निश्चय ही कुछ भी नहीं है; (इत्थं)
इस प्रकार; (कीइ वि) किसी नायिका विशेष द्वारा; (सढी) शठ-गूढ अपराधी
(अपना पति) (केद्दृहम्) (उपरोक्त रीति से) कुछ भी; (भणिओ) कहा गया
(उलाहना दिया गया)

हिण्या एतिसं एतिसं एहह । जेतिसं जेत्सं जेहह । तेतिएमा तेतिस तेहहा । केतिसं । केतिला केहह । "इदं किमस्त्र डेलिस-डेलिस-डेइहा ।(१४७)

सयहुतं विणइल्लो दइओ जोण्हाल-चन्द-सिरिमन्तो ।
णेहालूए कीइ वि बाहुल्लच्छीइ अहिसित्तो ॥ द३॥
अन्वयार्ध — (सयहुत्त) सौ बार; (अर्थीत् अनेकबार) (विणइल्लो)
(अपनी पत्नी के प्रति) विनयवान होता हुआ; (जोण्हाल चन्द सिरिमन्तो)
चान्दनीवाले चन्द्रमा के समान शोभा — कान्तिवाला; (दइओ) (किसी स्त्री का)
पति, (णहालूए) स्तेह शीला; (कीइ वि) किसी भी एक स्त्री द्वारा; (बाहुल्ल-च्छीइ) (पति का इतना विनय देखकर; स्नेहाद्व होती हुई, अश्रृशील आंखों
द्वारा; (अहिसित्तो) (वह पति) अभिषिक्त गीला किया गया।

टिप्पण—सयहुतां। "कृत्व सो हुतां" (१५८) वारे विहित कृत्व सः हुतां।। गव्विर न माणइता सहन्ति गव्वं ति भणिक्ष कीए वि ,

दइओ हणिओ हणुभा - लङ्गूल - पलम्ब - लट्टीए।।८४॥

अन्वयार्थ—(हे गव्विर!) हे घमण्डी; (माणइला) मानवती महिलाएँ; (गव्वं) गर्व को; (न सहन्ति) सहन नहीं किया करती हैं। (ति) ऐसा; (भणिअ) कह करके, (कीए वि) किसी एक नायिका द्वारा; (दइओ) अपना पति; (हणुमा-लंगूल-पलम्ब-लट्ठीए) हनुमान की पूछ के समान लंबी लकड़ी से; (हणिओ) मारा गया; ताड़ित किया गया।

हिष्यण—विणइल्लो। जोण्हाल। सिरिमन्तो। णेहालूए। बाहुल्ल।
गव्विर। माणइत्ता। "आल्बिल्लोल्लाल-बन्त-मन्ते होर-मणा मत्तोः" "(१५६)
इत्यादिना मतोः स्थाने आलु इत्यादयो नव आदेशा यथायोगम्। केचिद्
मादेशमणि इच्छन्ति। हणुमा॥

अन्नतो अन्नहि एसि तह वि अन्नत्थ अन्नदो जासि । एक्कसि न खु त्थिरौ सि ति पिओ कीइ वि उवालद्धो ॥ ५ ॥।

अन्तयार्थ —(अज्ञत्तो) (अपनो परिन को छोड़ करके) अन्य की परिन के पास; (अज्ञिह) अन्य स्थान पर; (एसि) तुम जाते हो; (तह वि) वहाँ पर भी; (जुछ समय तक ठहर कर) (उसकी छोड़कर) (अज्ञदो) किसी अन्य की परिन के पास; (अन्तत्व) अन्यत्र ही; (जासि) जाते हो; (ति) इस प्रकार; (एककिस) एक स्वी में; (खु) निश्चय करके; (त त्विहो सि) तुम स्थिर नहीं (इस प्रकार) (कीइ वि) किसी एक नायिका द्वारा; (पिओ) पति; (खवालद्धो) जनाहना दिया गया।

टिप्पण-अन्तरो अन्तदो। "त्तो दो तसो वा" (१६०) अन्तिह।

तह। अन्नत्थ। "त्रपो हिहत्थाः" (१६१)

एक्कसिमं चित्र भणिओ एकइआ णेगया य गामिल्लि ।

अप्पुरल-पियं वन्चेति भन्छिओ को वि अन्नाए॥६६॥

अन्वयार्थ—(कोई स्त्री किसी स्त्री-लम्पट को फटकार के साथ कहती है कि): (एकसिअं) एक बार; (चिअ) निश्चय पूर्वक, (भणिओ) (तुझे) कह दिया गया है कि, (गामिल्लि) खुद के ग्राम में रहनेवाली; (अप्पुल्लिप्यं) अपनी ही पिल का; (एकइआ) एक बार; (य) और; (णे गया) अनेक बार, (इच्छानुसार) (वच्च) (भोग) भोगो। (इन्ति) ऐसा, (को वि) कोई, (पुरुष) (अन्नाए) किसी अन्य की स्त्री द्वारा; (भच्छिओ) भर्त्सना की गई।

टिप्पण- एक्किस एक्किसअं एकइआ । "वैकाहः सि सिअं इआ (१६२) इत्यादिना एकाद् दा । प्रत्ययस्य सि सिअं इआ । पक्षे णे गया । गामिल्लि । अप्पुल्ल । "डिल्ल डुल्लो भवे" (१६६) इति डितौ इल्लोल्लो ।

निच्च-नवल्लय-रच्चिर मं एक्क-मणं नवाणुराइल्लं।

एकल्लं चिअ मुञ्चिस कीइ वि रमणिम्म इअ रुन्नं ॥५७॥

अन्वयार्थ—(निच्च-नवल्लय-रिच्चर) है नित्य नवीन नायिकाओं पर अनुराग रखने वाले; (ऐसे तुम हो); (एक्क-मण) (किन्तु मैं तो केवल तुम्हारे प्रति ही) एक मन रखने वाली; (नवाणु राइल्लं) उत्पन्न हुआ है स्नेह (तुम्हारे प्रति) जिसको; ऐसी (मुझको) (म) मुझ को; (चिअ) निश्चय ही; (एकल्ल) एकाकी (अवस्था में ही) (मुञ्चिस) छोड़ते हो; (इअ) इस प्रकार (बातचीत करते हुए ही) (कीइ वि) किसी नायिका द्वारा (रमणिम्म) रति-फ्रिया के समय में (ही); (रुन्नं) रो पड़ी।

टिप्पण-अप्पुल्ल । नवल्लय । राइल्लं । "स्वार्थे करच वा" (१६४) इति कः चकारात् डितौ इल्लोल्लो । नवल्लय । एकल्लं । "ल्लो नवैकाद् वा" (१६४) इति ल्लः । पक्षे एकक । नव ।

अवरिल्लञ्चल-गहिओ भालोवरि-निहिअ-भुमयमन्नाए। भमया-दासो व्य पिओ विहसन्तो सणिअ मवगूढो।।८८॥ अन्त्रयार्थ-(भाल-उवरि-निहिअ-भुमयस्) ललाट पर रख दिये हैं अथवा चढ़ा दिये हैं दोनों भौंए; (ऐसी स्थिति के साथ) अर्थात् पूर्ण क्रोध के साथ; (अविरित्त-बंबस-गहिन्नो) (जिस परस्त्री गामी पुरुष के) उत्तरीय बस्त्र के प्रान्त-भाग को (खुद की स्त्री ने) पकड़ लिया है; (ऐसा पुरुष); (भमया दासो क्वं) (जो परस्त्री गामी) अपनी पत्नि के कटाक्ष का वास सा प्रतीत हो रहा है; (अन्नाए बिहसन्तो) जो अपनी पत्नि द्वारा इस प्रकार दुर्वशा प्रस्त हो रहा है; (अतएव) जो अन्य किसी स्त्री के लिए हँसी का पात्र बन रहा है ऐसा; (पिओ) प्रियतम-पति ।जब पत्नि की अत्संका अत्यधिक बढ़ गई तो भीरे-भीरे चलने लगा तो (पत्नि द्वारा) (सणिअस) भीरे-भीरे; (अवमूढो) (रोकने की हिन्द से) आलियन कर लिया गया।

टिप्पण-अवरित्ल । "उपरे: संव्याने (१६६) इति ल्ल: ॥ संव्यान इति किम । भालोबरि ॥

भुमय भमया । "मुवो मया डमया (१६७) इत्यादिना मया उमया इत्येती ॥

सणिवं। "शनैसो डिवं" (१६८) इति डित् इवं॥
मणयं च मुच्छिरो वेविरो अ मणिअं पिओ मणा हसिरो ।
कीइ वि रइ-मीसाए वम्मह-मीसालिओ रिमओ ॥८८॥
अन्वयार्थ—(मणयं) थोडासा; (मुच्छिरो) मूच्छी वाला; (मणियं)
थोडासा, (वेविरो) कांपता हुआ, (मणा) थोड़ा सा; (हसिरो) हुँसता हुआ ऐसा;

थाड़ासा, (वावरा) कापता हुआ, (मणा) थाड़ा सा; (हासरा) हसता हुआ एसा; (पिओ) प्रियतम; प्रेमी; (रद-मीसाए) रति की इच्छावासी; (कीइ वि) किसी (स्त्री) के साथ; (वम्मह-मीसालिओ) (काम-क्रीड़ा की इच्छा वाला होता हुआ ऐसे पुरुष ने (उपरोक्त स्त्री के साथ) (रमिओ) रति क्रीड़ा की ।

टिप्पण—मणयं मणिअं।।" मनाको न वा डयं च" (१६१) इति डयं डिअं च। पक्षे मणा।। मीसालिओ। "मिश्राड्डालिअ." (१७०) पक्षे मीसाए।।

#### राज्ञो ग्रीब्म दर्शनम्---

गिम्हो दीह-गन्ध-अन्धालिण-दीहर-पत्त-चंपओ । मण-मउअत्तयाइ कामन्धल-विज्जुलिआ-दुरिक्खओ ॥ दिट्ठो विज्जु-पीअ-नव-किंसुअ-पत्तल-पीवलोवणो ॥ तत्ताऊ विओअ-विहुरीकय-पन्थिअ-गोण-खेअणो ॥६०॥

अन्वयार्थ — (रीह-गन्ध-अन्ध-अलिणि) पुष्कल और प्रभूत गन्ध के कारण से अन्धे हुए भँवरें जिस पर बैठे हैं ऐसा; (दीहर-पत्त चम्पको) लम्बे

लम्बे पत्तों वाला चंपक (है जिस ऋतु में ऐसी ऋतु); (मण मछ-अत्तमाइ) मने की मृदुता से, (याने भावुकतापूर्ण मन होने के कारण से) (कामन्यक्र) काम-भावना द्वारा अन्ये हुए पुरुषों द्वारा, (विज्जुनिया) बिजली के तेज की तरह; (दुरिक्लओ) (जो ऋतु) देखे जाने के लिए अश्वस्य है (काभियों के लिए तो वसन्तऋतु अनुकल होती है अतः यह ग्रीष्मऋतु उनके लिए दुःखप्रद और अदर्शनीय है—देखना कष्ट प्रद है) (ऐसी ऋतु) (विज्जु-पीअ) बिजली के समान है पीला रंग जिनका; (ऐसे) पत्र-पुष्प; (नव-किसुअ-पत्तल) ज्ञतन पुष्प और पत्रवाला; (तदनुसार इन बिजली के समान पीले पीले न्रतन पुष्प और पत्रवाला; (तदनुसार इन बिजली के समान पीले पीले न्रतन पुष्प और पत्रवाला; (तत्तनुसार इन बिजली के समान पीले पीले न्रतन पुष्प और पत्र वाले वृक्ष से जो स्वय) (पीवलो वणो) पीला-पीला वन बाला है; (ग्रीष्म ऋतु) (तत्ताउ) जो ऋतु गरम जलवाली हो; गई है; (विओअ विहु-री कय) (जिस ऋतु के कारण से उत्पन्न) वियोग से दुःखी हुए; (पंथिअ-) पथिक, (वे ही है एक प्रकार के) (गोण-) पत्थर; अर्था ने जो पत्थर समान हो गये हैं); ऐसे वियोगियों को (जो) (खेअणो) खेद उत्पन्न करने वाला है; (ऐसा); (गिम्हो) ग्रीष्म ऋतु. (राजा कुमारपाल द्वारा) (दिट्ठो) देखा गया। अर्थात् ग्रीष्म ऋतु आ गई है ऐसा राजा को प्रतीत हुआ।

टिप्पण- दीह दीहर। ''रो दीर्घात्''(१७१) इति रो वा॥ मजअत्तयाइ। ''त्वादेः सः'' (१७२) इति स एव त्वादिर्वा॥

अन्धा अन्धल। पत्त पत्तल। विज्जुलिआ विज्जु-पीअ पीअलो। ''विद्युत्पत्र-पीतान्धाल्लः (१७३) इत्यादिना एम्यः स्वार्थे लो वा।

तत्ताउ गोग। "गोणादयः" १७३) गोणादयः शब्दा अनुक्त प्रकृति प्रत्ययलोपागमवर्ण विकारा बहुलं निपात्यन्ते ।

इत्याचार्य हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपाल चरित द्वयाश्रय महाकाव्य-वृत्तौ —

॥ तृतीय सर्गस्य अन्वयार्थ-भावार्थस्य अनुवादः समाप्तः ॥

# चतुर्थः-सर्गः

### ग्रीव्य-ऋतु वर्णतम्—

तं निव-पुन्छिअ-दोवारिएण भणिअं ति आमं गिम्ह-सिरी। उण्हेह सीअला णवि कयलि-वणे पेच्छ पुणरुत्तं॥१॥

क्रस्तार्थ — (तं) वाक्य के प्रारम्भ में अलंकाररूप अर्थ में प्रयुक्त है। (निव-पुन्छिअ-दोवारिएण) राजा (कुमारपाल) के द्वारा पूछे गये द्वारपाल से; (ति) ऐसा; (भणिअ) उत्तर प्रदान किया गया कि; (आम) हाँ; (गिम्ह-सिरी) ग्रीष्म श्री (उपस्थित हो गई है); (णिव) यदि ऐसा नहीं होता (अर्थात विपरीत होता तो) इह यहाँ पर तो (उण्हा) उष्णताः (और) (क्यलि-वणे) कदली वन में; (सीअला) शीतलता; (पेच्छ) देखो, (पुणरुत्तां) एक बार देख करके पुनः देखते हैं।

**टिप्पण** – ''अन्ययस्''। १७४। अधिकारोयस्। इतः परं ये वक्ष्यन्ते आ पाद समाप्तेस्ते अन्ययसंज्ञका ज्ञातन्या.)।।

तं। 'वाक्योपन्यासे" (१७६)।। आम । "आम अम्युपगमे" (१७७)।। णवि। "णवि वैपरीत्ये" (१७८)।। पुणक्तां। 'पुणक्तां कृत करणे" (१७६)।।

हन्दि विदेसो जीवइ हन्दि पिआ हन्दि कि पिआ मुक्का। हन्दि सरणं जमो गिक्हो हन्दि लवन्ति इअ पहिआ॥२॥

श्रम्थार्थ—(हिन्द) खेव है कि; (विदेसो) हम विदेश में हैं; (और हमारी प्रियाएँ स्वदेश में—हमसे दूर हैं); (हिन्द) (कल्पना अर्थ में)—अरे— (कहीं); (जीवइ पिजा) प्रिया जीवित हैं? (अथवा) (कि) क्या; (हिन्द) (परचाताप—खेद वर्ष में); (पिजा) प्रिया (मुक्का) विखुड़ गई (होंगी)? (भटक गई होंगी) (हन्दि!) (निश्चय ही) (मरणं) (हमारी) मृत्यु हो जायकी। (हन्दि) (यह सत्य ही है कि) अरे! (जमो गिम्हो) यमराज रूप ग्रीष्म ऋतु (उपस्थित हो गई है) (इअ) इस प्रकार; (पहिआ) पथिक; (लबन्ति) परस्पर में बातचीत करते हैं।

हिष्पण─हिन्द । "हिन्द विषाद विकल्प पश्चात्ताप निश्चयसत्ये" (१८०)।

हन्द महु हन्दि परिमलिममं व भणिरेहि भसल-मिहुणेहि। उस सहइ कञ्चणारो भउडो इव गिम्ह-लच्छीए॥३॥

शब्बार्थ—(महु हन्द) मधु को ग्रहण करो; (इमं परिमलं हन्दि) इस पराग को ग्रहण करो; (व) (मानों ऐसा भँवरे अपने गुंजारव द्वारा व्यक्त कर रहे हैं) ऐसा; (भणिरेहि) बोलते हुए (गुंजारव करते हुए) (भसल मिहुमेहि) भँवरों के जोड़ों द्वारा (जो ऋतु सुशोभित है); ऐसी ऋतु को (उअ) देखो। (गिम्ह-लच्छीए) ग्रीष्म-ऋतु रूप लक्ष्मी के; (मउडो इव) मुकुट के समान; (कञ्चणारो) यह कचनार का दृक्ष; (सहइ) सुशोभित हो रहा है।

टिप्पण-हन्द । हन्दि । "हन्द च गृहाणार्थे" (१८१)

जणिंग मिव धूवं पिव नित्तं विश्व सोअरं विव सिंह व । मालारीओ सिनेहा नव-कञ्चण-केअइमुबेन्ति ॥४॥

शब्दार्थ — (जणिंण मिव) माता के समान; (धूवं-पिव-) लड़की के समान; (नित्त विअ) पौत्री के समान; (सोहरं विव) बहिन के समान; (सिह व) सखी के समान; (सिणेहा) स्नेहपूर्वक; (मालारीओ) मालाकार की स्त्रियाँ; (नव-कंचण-केअइअ) तूतन-स्वर्ण केतकी लता के पास; (उवेन्ति) उपस्थित होती हैं। (समीप जाती है फूलों के चयनार्थ)

टिप्पण—इम व । जणींण मिव । धूअं पिव । नित्त विअ सोअरं विव । सिंह व । "मिव पिव विव व्व व विअ इवार्थे वा । (१८२) इत्यादिना एते इवार्थे अव्ययसंज्ञकाः प्राकृते प्रयुज्यन्ते वा । पक्षे मजडो इव ॥

जेण अहुल्ला लवली वोलीणा णइ वसन्त-उउ-लच्छी।
फुल्लं च धूलिकम्बं तेण फुडा चेअ गिम्ह-सिरी।।५॥
शब्दार्थ—(जेण) जिससे; (णइ) निश्चय ही; (वसन्त-उउ-लच्छी;)
वसन्त ऋतु की लक्ष्मी; (वोलीणा) अतिक्रान्त कर दी गई है: हीन कोटि की

प्रमाणित कर दी नई; और लक्सी नामक सता; (अहुस्ता) अविकसित ही रही; (तेण) उसी ले; (यूलि कम्बं फुल्लं) यूलि कदम्ब नामक फुण-बुक्तः (फुल्लं) विकसित हुआ; और (चेअ) निश्चय ही; (निम्ह-सिरी) ग्रीष्म-ऋतु; (फुटा) विकसित हो उठी।

हिष्यम-जेण । तेण । "जेण तेण लक्षणे" (१८३)

फुल्ल रच सुगन्ध रिचअ लयाण नोमालिओ बले रग्मा। जा किर मस्ली जा दूर जवा बले ते मयण-बाणा॥६॥

श्राव्यार्थ — (लयाण) सभी लताओं के मध्य में; (तुलना की हष्टि से) (फुल्लच्च) निश्चयपूर्वक फूलों वाली; (च्चित्र) निश्चयपूर्वक; (सुगन्ध) सुगन्ध-वाली; (तोमालिआ) नवमालिका लता (बले) निश्चय ही अत्यधिक; (रम्मा) रमणीय है; (किर) निश्चयपूर्वक; (जा) जो मल्ली नामक लता के फूल और; (किर) निश्चयपूर्वक; (जा जवा) जो जपा के कुसुम हैं; (ते) वे, (बले) निश्चय ही; (मयण-वाणा) कामदेव के बाण हैं।

टिष्पण---णइ। बेस । च्च । च्चिस । 'णइ वेस चित्र च्च अवधारणे'' (१८४) बले। "बले निर्धारणनिश्वययोः" (१८४)

सुत्ते जणम्मि जो हिर सद्दो चीरीण सुव्वए णवर। गाअइ किल तस्स मिसा णवरि वसन्तस्स गिम्ह-सिरि ॥७॥

शब्दार्थं—(सुत्ते जणिम्म) सोये हुए मनुष्य को भी; (हिर) निश्चय ही; (चीरीण) झीगुर नामक कीट का; (जो सहो) जो शब्द; (सुव्वए) सुना जाता है; (सुनाई देता है;) (णवर) केवल; (इसका कारण यही है कि) (गिम्ह-सिरी) ग्रीष्म ऋतु की लक्ष्मी; (वसन्त स्स णवरि) वसन्त ऋतु के बाद में; (तस्स मिसा) उस चिरी शब्द के बहाने से; (किल) निश्चय ही; (गाअइ) गायन करती है।

हिप्पण – किर । इर । हिर । "किरेर हिर किलार्थे वा" (१८६) पक्षे किल । णवर । "णवर केवाले" (१८७) ॥

णबरि । 'आनन्तर्ये णबरि'' (१८८)

पहिंचा अलाहि गन्तु अणदहआण कुसलाई इह णाइं।
माई इह एध हदी इअ व्य चौरीहि उल्लिविसं।।=।।
शक्तार्य-(पहिंचा) अरे पिकों! (अलाहि गन्तुं) आगे मत जाओ;
(इह) यहाँ पर-आगे; (अणदहआण) पत्नि रहित पुरुषों के लिए; (णाई

कुसलाई) कुशल-क्षेम नहीं है; (इह माई एव) यहाँ पर; (आसे) मत जाओ; (इस) ऐसा; (ब्व) मानो; (जीरीहि) झींगूर द्वारा; (हदी) खेदपूर्वक; (जल्लविशं) बोला गया।

> टिप्पण-अलाहि। "अलाहि निवारणे" (१४६)॥ अण। णाइं। "अण णाइ नत्रथें" (१६०) मनइं। "माइं मार्थे" (१६१) हद्यी। "इद्यी निर्वेदे" (१६२)

समुहोट्ठि अम्मि भमरे वेन्वे ति भणेइ मिल्ल उन्विणिरी। वारण-खेअ-भएहिं भणिउं वेन्वे वयंसे ति॥६॥

शक्दार्थ—(वेव्वे वयंसे) अरे सखी ! (त्ति) ऐसा; (भणिउं) सम्बोधन करके; (समुह-उट्ठिअम्म) सम्मुख उपस्थित हुए; (भमरे) भँवरों को; (वारण-खेअ-भएहिँ) इनका निवारण करने पर इन्हें खेद होगा और उससे ये काटने दौड़ेंगे; इनके दौड़ने पर मुझे भय होगा, उस भय का; (वेव्वे) तुम निवारण करो, (ति) ऐसा; (मिल्ल उच्चिणिरी) मिल्लका के फूलों का चयन करने वाली; (भणेइ) बोलती है।

टिप्पण-वेन्ते । 'वेन्ते भयवारणविषादे'' (१६३) वारवनितानां संबद्धासंबद्धलपनकर्तीणां द्राक्षारसपानम् ।

वेव्य सिंह चिट्ठसु हला निसीद मामि रम जासि कत्थ हले । दे पसिअ किमसि रुट्ठा हुँ गिण्हसु कणय-भायणयं ॥१०॥

शब्दार्थ—(वेव्वसिह) हे सिख; (चिट्ठसु) ठहरो; (हला) अरे ! (निसीद) वैठो; (मामि) हे सिख; (रम) खेलो; (हले) अरे ! (कत्य जासि) कहाँ जाती हो ? (दे) अरे ! (पिसअ) प्रसन्न होओ; (किम् रुट्ठासि) रुष्ट क्यों हो ? (हुं) लो, (कणय-भायणयं) सोने का बर्तन, (गिण्हसू) ग्रहण करो।

हुँ तुह पिओ न आओ हु कि तेणज्ज सो हु अन्न-रओ। तुमयं खु माणइत्ता तस्स हु जुग्गा सि सा खु न तं ॥११॥ शब्दार्थं – (हुं) (मैं पूछती हूँ कि); (तुह पिओ) तुम्हररा पति; (न आओ) नहीं आया; (उत्तर देती है – ); (अज्ज) आज; (तेण) उससे; (कि) कुछ भी; (हुं) प्रयोजन नहीं है; (सो) वह; (मरा पति) (हूं) निश्चय ही; (अन्न रुओ) किसी अन्य स्त्री के साथ है; (तुमयं खु माणइता) निश्चय ही तुम नानवती हो; (अवित इसका दुःस तुम्हें अवस्य होगा हो नाहिये): (हु) मेरी कल्पना है कि; (तस्स) तुम्हारे पति के लिये; (सा) वह: (सर स्वी) (जुमा) सोम्य हो सकती है; (खु) किन्तु; (त) उसके लिये; (सि) तुम; (न) (मोग्य) नहीं हो।

सिंह वब्बरों खु अह धीवरों हु एसो खु तुज्झ क रमणों। क इब हसेइ लोओ इमस्मि क कि मए भणिय ॥१२॥

शब्दार्थं—(सहि) हे सिंख; (तुज्झ) तुम्हारा; (ऊ) निन्दा-पात्र; (रमणो) पति; (खु) निश्चय ही; (बब्बरो) पामर है, मूर्ख है; (अह) अथवा; (एसो) वह; (हु) निश्चय ही; (बीवरो) घीवर है; (ऊ) अरे; (इमिम) इसके प्रति; (लो ओ) लोक अर्थात् सखी-समूह; (हसेड) हँसती है निम्दा करती है; (ऊ) अरे! (मए) मेरे द्वारा; (कि) क्या; (भणिअ) कह डाला गया है? (अर्थात् क्या इतना स्पष्ट मुझे कहना चाहिये था?)

क अच्छरा मह सही थूरे निक्किट्ठ कलह-सील अरे। दासो सि इमाइ हरे सढो सि ओ ओ किमसि दिट्ठो ॥१३॥

शब्दार्थ—(ऊ) आश्चर्य है कि; (मह सही) मेरी सखी; (अच्छरा) अप्सरा के समान है; (थूरे) अरे निन्दनीय तूँ! (कलह-सील) कलह करने वाला है। (निक्विट्ठ) निकृष्ट—अधम है; (हरे) अरे ! (इमाइ) इस मेरी सखी का; (दासो सि) तू दास है; (सढो सि) तू शठ-गूढ अपराधी है; (ओ! ओ!) अरे! अरे! (पश्चाताप—दुख है कि) (किम् दिट्ठो असि) क्यों दिखलाई पड़े हो। (तुम्हारा मुख देखना ही पाप है)

अव्वो नओ तुह पिओ अव्वो तममेसि कीस कि एसो। अव्वो अन्नासत्तो अव्वो तुझेरिसो माणो॥१४॥

शब्दार्थ—(बब्बो) अरे ! (तुह पिओ) तुम्हारा पति; (नओ) नम्न हो गया है; (अब्बो) अरे खेद है कि; (कीस) किस कारण से; (तम्मेसि) तुम खेद करती हो ? (कि) क्या; (ऐसी) यह (समी)पवर्ती) (बन्नासत्ती), किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त है ? (अब्बी) आइचर्य है कि; (तुज्झ) तुम्हारा; (एरिसी) ऐसा; (माणी) अहंकार है।

अञ्बो पिञ्चस्य समयो अञ्बो सो एइ रूसणो अञ्बो। अञ्बो कद्ठं अञ्बो कि एसो सहि मए वरिओ।।१४॥ शब्दार्च — (अब्बो) (आनन्द की बात है) कि (पिअस्स) पति के आने का; (समओ) समय हो गया है। (अब्बो) आदर अर्थ में; (ओ ! हो !; (सो एइ) वह आता है अथवा आ रहा है; (अब्बो) (भय अर्थ में) अरे ! (रूसणो) (थोड़े से अपराध पर ही) क्रोध करनेवाला है: (अब्बो) (विषाद अर्थ में); अरे; अरे; (कट्ठं) कच्ट की बात है कि; (अब्बो) (परचात्ताप अर्थ में) अरे ! अरे ! (कि एसो) क्या यही है ?— (जिसको) (सिह्) हे सिल ! (मए) मेरे द्वारा; (विरओ) पति रूप में ग्रहण किया गया है।

अइ एसि रइ-घराओ वणे मिलाणा सि रइअ-दरवितआ।
मुणिमो वणे न मुणिमो तं न वणे कहइ न जमङ्गम्।।१६॥

शब्बार्थ—(अइ) (सम्भावना अर्थ में) अरे ! (तू) (रइ-घराओ) रित घर से काम-क्रीड़ा-भवन से; (एसि) आ रही हो, (वणे) (सम्भावना अर्थ में) अरे ! (दइअ-दर-वित्रा) प्रेमी द्वारा उपभोक्ता होती हुई; (थकावट से) (मिलासि) म्लान हो रही हो; (मुणिमो वणे न मुणिमो) चाहे हम जानते हों अथवा नही जानते हों; (वणे) किन्तु निश्चित है कि; (तं न) वह नहीं है; (जं अग न कहइ) जिसको कि अंगोपाङ्ग नही कहते हैं; (अर्थान् तेरे अंगोपांग दन्त नख-आदि द्वारा क्षत-विक्षत हैं; अतः अंगोपाङ्ग ही कह रहे हैं कि तुम उपभोक्ता हो)

दासो वणे न मुच्चइ मणे पिओ तुज्झ मुच्चइ स अम्मो।
पत्तो खु अप्पणो च्चिअ तए सयं चेअ निउणाए ॥१७॥
ग्राच्चार्थ—(मणे) मैं विचार करता हुं कि; (वणे) उस पर; (अनुकम्पा कर के इस अर्थ में) (तुज्झ पिओ दासो) तुम्हारा पित तुम्हारा दास है; (न मुच्चइ) (उससे) तुम नहीं छोड़ी जाती हो; (अम्मो) आश्चर्य है कि; (स) वह, (तुम्हारे द्वारा) (मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है। (खु) आश्चर्य है कि; (अप्पणे) वह स्वयमेव; (च्चिअ) निश्चय ही; (पत्तो) तुम्हारे पास आता है; (तए निउणाए) तुझ चतुर के द्वारा, (सय) वह स्वयमेव; (चेअ) निश्चय ही; (मुच्चइ) छोड़ दिया जाता है, (अर्थात् मेरी चतुराई ही है कि अत्यन्त नम्न-प्रेमी-प्रियतम की भी तू अवगणना करती है; फिर भी वह तुझे नहीं छोड़ता है)

पाडिक्कं दइआओ ताण वर्यसीओ पाडिएक्कं च । पत्ते अं मित्ताइं उअ एसो एइ भासन्तो ॥१८॥ सम्बार्थ - (पाडिक्क) प्रत्येक; (दहआको) दित्रयों की; (ताम) उनकी; (बयंसीओ) अनेक संस्थियों हैं; (पाडिएक्क) प्रत्येक के; (पत्ते अ) प्रत्येक समय-अलग; (मित्तार्ड) अनेक मित्र हैं; (उन) देखो; (एसो) यहः (तुम्हारा प्रिय) (एड) आला है अथवा आ रहा है। (अर्थात् प्रत्येक नायिका के अनेक प्रेमी; उनके अनेक संस्थियों और उनके अनेक मित्र-संख्यां आदि हैं)

THE THE SHOP STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

देक्ख तुहेसो दहओ कहिमहरा पुलइआ सि दट्ठुमिमं।
भिणमो न वयमिअरहा मूणिअमिमं एक्कसिरअं ति ॥१६॥
शक्वार्थ—(देक्ख) देखो; (तुह) तुम्हारा; (एसो) यह; (दइओ) प्रेमी
(है); (इहरा) यदि (प्रेमी) नहीं होता तो; (कहम्) क्यों; (अथवा कैसे) (इमं)
इस प्रेमी को, (दट्ठुम्) देख करके; (पुलइआ सि) पुलकित हो गई हो;
(वयम्) हम; (इअरहा) अन्यथा—(झूठ) (न) नहीं; (भिणमो) बोलते हैं।
(अथवा बोलती हैं) (इमं) यह; (एक्कसिरअं) आजकल; (का ही प्रेमी है);
(ति) ऐसा; (मुणिअम्) ज्ञात होता है।

मा तम्म मोरउल्ला दर-विअसिअ-बन्धुजीव कुसुमोट्ठि । अणुसोचसि धुत्तमिमं सरल-सहावे किणो रमणं॥२०॥

शब्दार्थ—(दर-विअसिख-) जो फूल अर्घ विकसित हुआ है; ऐसे (बन्धुजीव-कुसुम) जपा-पुष्प के समान; (ओट्ठि) होंठवाली—ऐसी है नायिका! (मोरजल्ला) व्यर्थ ही; (मा) मत; (तम्म) खेद कर; (हे) (सरल सहावे) हे सरल स्वभाव वाली! (किणो) क्यों; (इमम्) इस; (श्रुत्त स्) धूर्त— शठ; (रमणं) पति को; (अणुसोचिस) चिन्ता करती है; (अर्थान् दुष्ट की दुष्टता का विचार नहीं करना चाहिए)

टिप्पण — बेब्वे । वेब्व । "वेब्व चामन्त्रणे" (१६४) हला । मामि । हले । "मामि हला हले सख्या वा" (१६४) पक्षे सिंह । दे । "दे संमुखी करने च" (१६६) हुं । "हुं दानपृच्छानिवारणे" (१६७) हु । खु । "हु खु निश्चयवित्रकंसम्भावनिवस्मये" (१६८) छ । "क गहीक्षेपविस्मयसूचने" (१६६) थू । "थू कुत्सायाम्" (२००) ॥ रे । अरे । "रे बरे संभाषणरतिकलहे" (२०१) ॥ हरे । "हरे संपे च" (२०२) ॥

ओ । "ओ सूचनापश्चात्तापे" (२०३) ॥

### ११४ | कुमारवाज्ञचरितम्

अच्यो । "अव्यो सूचना दुःख संमाषणापराध-विस्मयानिन्दादर मय खेर्दविषाद-पश्चातापे" (२०४) ॥

अइ। "अइ संभावने" (२०४)।।
वणे। "वणे निश्चय विकल्पानुकम्प्ये च" (२०६)॥
मणे। "मणे विमर्शे" (२०७)॥
अम्मो। "अम्मो आश्चर्ये" (२०८)
अप्पणो। "स्वयमोर्थे अप्पणो न वा" (२०६) पक्षे सयं।
पाडिक्कं। पाडिएक्कं। "प्रत्येकमः पाडिक्क पाडिएक्कं" (२१०) पक्षे

उन । "उन पश्ये" (२११) पक्षे देक्ख ।
इहरा । "इहरा इतरथा" (२१२) पक्षे इनरहा ।।
एक्क सरिअं । "एक सरिनं झगिति संप्रति" (२१३)
मोरउल्ला । "मोरउल्ला मुधा" (२१४)
दर । "दरार्धाल्पे" (२१४)
किणो । "किणो प्रक्ते" (११६)
[इ। जे। र। "इजेराः पादपूरणे" (२१७)]।
वि। पि। "प्यादयः" (२१६)

इति प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्ये अष्टमस्याध्यायस्य उदाहरण प्रतिपादनद्वारेण द्वितीय पादः सम्पूर्णः

वार-विलया इ एआ गिम्ह-सुहं माणिउं पयट्टा जे। इअ जं वि तं पि लविराओ पिअन्ति र पिक्क-दक्ख-रसं॥२१॥

श्वाव्यार्थ—(एआ) ये; (वार-विक्तया) वार-विन्ताएँ—वेश्याएं; (इ) पाद पूरणार्थं; (गिम्ह-सुहं) ग्रीष्म-ऋतु के सुख को; (माणिउं) मनाने के लिए; (पयट्टा) प्रवृत्त हुई। (जे) पाद पूरणार्थं; (इअ) इस प्रकार; (जं वि तं वि) जैसा-वैसा-सभी प्रकार का; (जो भो मन में आया—वैसा) (लविराओ) बोलती हुई; (र) पाद पूरणार्थं; (पिक्क-दक्ख-रसं) पंकी हुई दाख के रस को; (पिअन्ति) पीती हैं।

एक्केक्क मेस स मह अम्बो वि हु एक्कमेक्कमेसो सो । लोआ हणिही पहिआऽलीण रवेणेममाइ वर्ण ॥२२॥ सन्दान (एक करन) पृथक पृथक हैं से प्रतिकः (एस स मह) यह बही महुआ नामक वृक्ष हैं, जो कि; (एक मनक) पृथक पृथक हम से अस्प्रैकः (एसो सो अस्वो वि) यह वही आमवृक्ष भी; (हुं) निश्चम ही; (लोका) हे लीकी ! (पहिंका) (उपरोक्त वृक्ष); पथिकों की; (हिंग ही) (भिर करके) मार डालेंगे; (मानो यह उक्ति); (इमस वर्ण) यह जगल; (अलीण रवेण) प्रमरों के गुज्जारव के (रूप में); (आह) बोला अथवा बोलता है। (अन्योक्ति यह भी हो संकती है कि हे मुसाफिरों! आम और महुओं के वृक्ष के नीचे चोर बैठे हैं; अतः उनके नीचे पत जांगी।)

िष्पण एक्फेमेक्कम्। ''वीष्पणत् स्वादैः" (इत्वादिना बीप्सार्थात् पदात् परस्य स्यादेः स्थाने स्वरादौ बीप्सार्थे पदे परे मो वा। पक्षे एक्केक्कम्।।

अम्बो। "अतः सेडों:" (२) डो बा॥ लीआं। पहिंशा। "अध्यक्ती मुंक्" (४)

इम । "अमीऽस्य" (१) "इति अमीऽस्य लुक्"। "शेषेऽदन्तवत्" (३.१२४) इत्यदन्तवत्त्वात्।

असीण । रवेण । "टामोर्णः" (६) इति टाया आमस्य णः

खज्जूरेहि पिंअलिहि फणसेहिँ अवि दसिअ-फलत्तो।

हरिसाओ दूराउ वि उज्जाणिमिमं न को सिंहइ !!२३!! शंक्यायं (अज्जूरेहि) खंजूरों के द्वारा; (पिआलेहि) चिरोजी के द्वारा; (फणसेहि) कटहर के द्वारा; (दिसअ-फलत्तो) दिखला दियें हैं फल-खजूर-चिरोजी कटहर फल जिससे (अर्थात् इन फलों को देख करके; (हरि-साओ) हर्ष से; (वुराउ वि) दूर देश से भी; (इंग्ल्य् उज्जाणं) इस उद्यान को; (को) कोन; (न) नहीं; (सिहइ) इच्छा करता है (अर्थात् इस उद्यान में फल साने के लिये और आनन्द उठाने के लिए दूरस्य होता हुआ भी कौन नहीं आना चाहेगा!)

सम्बूरेहि। पिआलेहि। फणतेहिं ''मिसी हि हिं हिं' (७) सिरिसाहितो तह किसुआहि बज्जा य महमहिअ गम्बी। देसतो गामाबी नयराँउ वि के न आणेह ॥२४॥ सिंबीबें 'सिरिसाहिन्ती' बिरीषं जाति के कूल सें; (तहें) तथा; (किसुबाहि) किसुक करित के फूल से; (क्यां) बहुल काति के फूल से; (निकलती हुई) (मह महिब) फैली हुई; (=फैल करके). (गन्धी) गन्ध; (देसतो) देशों से; (गामाओ) ग्रामों से; (नयराउ) नगरों से; (बि) श्री; (कं) किसको, (आणेइ न) (आक्षित करके) नहीं ले आता?

(अर्थात् इन फूलों के गन्ध से आकर्षित होकर दरस्य-जनता अपने

आप ही चली आया करती है)

हिष्यय-फलन्तो। हरिसाओ। दूराउ। सिरिसाहितो। किंसुआहि बउला। "ङ सेस् तो दो दु हि हिन्तो लुक्" (८) इति इ से षड् आदेशाः॥ पत्थाहिन्तो रामेसुन्तो देवेसराहि वि अणूणो। धारा-हरस्स मज्झे तओ गओ सज्जिअम्म निवो।।२४॥

शब्दार्थ— (पत्थाहिन्तो) पांडवो से; (रामेसुन्तो) रामचन्द्र-परशुराम बलभद्र से, (देवेसराहि) इन्द्रों से; (वि) भी; (अणूणो) (जो राजा जरा भी) अन्यून याने कम नहीं था अर्थात् सर्वोत्तम था ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल (धाराहरस्स-) जल यंत्रमय घर के; (सिज्जिअम्म) सभी साधनों से परिपूर्ण; (मज्झें) मध्य में; (तओं) तब याने ग्रीष्म ऋतु के आगमन का पता चलने पर; (गओ) स्नान करने के लिया स्नान घर में गया।

हिप्पण-देसत्तो। गामाओ। नयराउ। पत्थाहिन्तो। रामेसुन्तो देवे-सराहि। "म्यसस् तो दो दु हि हिन्तो सुन्तो" (१) इति म्यसः षड् आदेशाः धारा-हरस्स। "ङसः स्सः" (१०)

मज्झे। सज्जि अम्मि । "डे म्मि ङे:" (११) इति ङे डित् एकारः म्मिरुच ॥

रेल्लन्ता वण-भागा तओ पलोट्टा जवा जलाणोघा।
वामाउ दाहिणाओ समुहत्तो पिच्छमाहिन्तो ॥२६॥
वास्यां — (वणभागा) जंगल के भागों को; (रेल्लन्ता) सरावोर करते
हुए; (जलाण-ओघा) जल का विशालसमूह; (जवा) तेजी से; (वामाउ) बाये
हाथ की ओर से; (दाहिणाओ) दाहिने हाथ की ओर से; (समुहत्तो) सन्भुख
से; और (पिच्छमाहिन्तो) पीछे की ओर से; (पलोट्टा) (जाना प्रारम्भ हुआ);
बहने लगा।

हिप्पण—प्लावयते तक्षादित्वात् (४<sup>.</sup>३१५) रेल्लादेशः ॥ वेइअ-मयर-मुहाहि अ आ-मूल-सिरं च फलिह-थम्भाओ । वारोत्तरङ्गयाओ नीहरिका वारि - धाराओ ॥२७॥ वार्यार्थ (वेदन नवर मुहाहि) वेदिनों पर स्थित (पायाम निमित) नगरों के मुखों से (स) और (फलिह-चम्मानो) स्फटिक से निमित स्त्रों से; (जा-पूल सिर्र) नीचे के भाग से (याने मूल से लगाकर ऊपर तक के भाग से; (वारोत्तरङ्ग यानो) द्वारों के ऊपर की लकड़ियों से; याने द्वारों के उत्तरांग मागों से; (वारि-धाराओ) जल की धाराएँ (नोहरिका) निकलने लगीं।

विष्यं — रेल्लन्ता । वण-भागा । बवा । जलाण । वामाउ । दाहिणाओ । समुहत्तो । पिन्छमाहिन्तो । मुहाहि । थम्भाओ । गया गो । "जश्मस्ङ सित्तो दो द्वामि दीर्घः" (१२) एषु अतो दीर्घः । ङसिनैंद सिद्धे तो दो दुग्रहणं भ्यसि एत्व बाधनार्थम् ॥

पंचालि आहि मुक्कं कन्नेसुं तो जसं महासुंतो। हत्थेहितो चरणाहितो बच्छाहि उअरेहि ॥२८॥

शब्दार्थं — (पंचालि आहि) काष्ठ निर्मित पुतिलयों द्वारा (अपने) (कन्ने-सुन्तो) कानों से; (महासुन्तो) मुखों से; (हत्येहिन्तो) हायों से; (चरणाहिन्तो) चरणों से; (जबरेहिं) उदर — पेटों से और (वच्छाहि) वसस्थलों से (जलें) जल (मुक्कं) छोड़ा गया (अर्थात् पुतिलयों के समस्त अंगोपांग से जल की भारा बहने लगी।

विष्पण — कन्नेसुन्तो । मुहासुन्तो । हत्येहिन्तो । चरणाहिन्तो वच्छाहि । उअरेहि । 'म्यासि वा'' (१३) म्यसादेशे अतो दीर्घो वा ।

वएणं सम-विसमे पूरन्तेहिं जलेहि क्वोहि। खन्देसु तुसार-मिसा तरूहिँ पुलउ व्व पायडिओ ॥२५॥

सन्वार्थ - (क्रुवेहि) कुनों से; (यत्रों द्वारा निकालकर) (जलेहि) जल-समूह द्वारा; (वेएण) वेगपूर्वक; (सम-विसमे) सम-विधम-स्थलों को; (पूर-न्तेहिं) परिपूर्ण करते हुए; (तरूहिं) वृक्षों द्वारा; (तुसार-मिसा) बफं के कणों के बहाने; (खन्वेसु) ऊपर के भागीं पर; स्कन्घों पर(पुलउट्व) रोमाञ्चित हुए के समान; (पायडिओ) प्रकटित किया गया (अर्थात् वृक्षों के ऊपर जल-कण दिखलाई पड़ते थे)

विष्यण – वेष्ण । सम-विसमे । "टाणशस्येत्" (१४) इति एकारः ॥ कन्नेसुन्तो इत्यादि । पूरन्तेहि । जनेहि । क्वेहि । खन्देसु । "श्रिस्म्य-स्सुपि" (१४) एषु बत ए ॥ दट्ठुं तं छणमञ्जीहि जगो उज्जाण-भूमिसु अपन्तो । तत्य गिरीसु तक्जो गजो गिरीजो तक्सुं च ॥३०॥

शक्तर्थं— (अच्छीहिं) आँखों द्वारा; (तं छणम्) उस जल यन्त्र के) उत्सव को; (दट्ठूं) देखने के लिए; (जणो) लोक-समूह; (उज्जाण-भूमिसु) उद्यान की भूमि पर; (अमन्तो) समाविष्ट नहीं होता हुआ; (अतः) (तत्य) वहाँ पर; (तरुओ) वृक्षों पर से; (गिरीसु) पर्वतों पर; (च) और; (गिरिओ) पर्वतों पर से; (तरूसुं) वृक्षों पर; (गओ) जाता था; (अथवा जा रहा था) (अर्थात् भीड़ की बहुलता से जन-साधारण उत्सव को भली भांति देखने के लिए सुयोग्य स्थान की तलाश में इधर-उधर वृक्ष से पर्वत पर; और पर्वत से वृक्ष पर आता-जाता रहता था)

टिष्पण--तरूहि । अच्छीहि । गिरी सु । तरूओ । गिरीओ । तरूसुं । "इद्तो दीर्घः" (१६) क्वित्र । भूमिसु ॥

पक्खेसु चउसु दारेसु चऊसु चऊहि साल भञ्जीहि । चउहि करएहि तुल्लं पलोट्टिंगं वारि - धारीए ॥३१॥ शब्बायं - (चउसु पक्खेसु) चारों बाजुओं में; (चउसु दारेसु) चारों ही द्वारों में; (चऊहि साल भंजीहि) चारों ही हाथों में स्थित घडों द्वारा पुतलियों से; (तुल्लं) समान रूप से (धारीए) धारा से (वारिजल पलोट्टिंगं) जल प्रवाहित हो रहा था।

थम्भ-सिहराहि चउओ चऊ ओ वेई-मुहाहि सिञ्चीअ।
कील-गिरी कील-तरू जल-पूरो उरुं अमन्द-गई।।३२।।
गब्बार्थ—(चउओ थम्भ-सिहराहि) चारों ही स्तम्भ किखरों से;
और (चऊ ओ वेई-मुहाहि) चारों ही वेदियों के मुखो से; (अमन्द-गई) तीव्र
गित से; (उरुं) महान्; (जल-पुरो) जल-पूर ने; (जल प्रवाह ने) (कील-गिरी)
कीड़ा करने की पहाड़ियों को और; (कील-तरू) क्रीड़ा करने के वृक्षों को;
(सीचीव) सींचा।

विष्पण—चन्तु। चऊसु। चन्हि। चन्नि। चन्नि।

कोलगिरी। कील-तरू। "लुप्ते शिस" (१=) इति दीर्घः साऊ जलोह-पन्ती जद्द एसा कि दहि महुं कि दा।

इअ-नम्म-पह जल-पाण-रई लवह म्ह बिड-मोओ ॥३३॥

सन्तार्थं—(साउ) स्वाद वाली; (जद) यित; (एसा) यह (जलोह-पत्ती) जल-समूह की पिक वा घारा (है तो) (िक) क्या (यह) (दिहि) दही है: (िक वा) अथवा क्या; (महूं) मधु है। (इअ) इस प्रकार; (नम्म-पह्न) हुँसी मजाक में पट्ट; क्रीड़ा-किली में चतुर; (जल-पाण-रई) जल-पान में किल रखने वाला; (विड-लोओ) विट = मडुओं का समूह; (सवह म्ह्) बालचीता करता था।

टिप्पण-साऊ। पन्ती पह्न। रई। "अक्लीबे सौ" (१६) इति दीर्घः। अक्लीब इति किम्। दिहं। महुं। केचिद् दीर्घत्वं विकल्प्य मादेशमिच्छन्ति। उरुं अमन्द-गई॥

मयणग्गउ तह विरग्गओ वि सन्धुक्किआ चिरं जेहि। अइ-मलय-वायओ वायउ व्व हूआ जल-प्यवहा॥३४॥

शब्दार्थ — (मयणगण्ड) मदन-कामदेव की अग्नि; (तह) तथा; (विरह्-गण्डो) विरह की अग्नि; (वि) भी, (जेहि) जिन (जल-धाराओं) द्वारा; (चिर) दीर्घकाल तक; (सधुक्किया) प्रज्वलित की गई है; (अतः वे); (जल-प्पवहा) जल के प्रवाह; (वायज व्व) वायु के समान; (हुआ) हुईं (वायु रूप कैसा था? उत्तर (अइ-मलय-वायओ) शक्ति में जो मलय-वायु को भी अतिक्रान्त कर गई हों; ऐसी; (इस प्रकार वे जल-धाराएँ इतनी शक्ति-शालिनी थीं)

जिलअग्गिणो व्व जल-वाउणो वि विरहीण साहवो नासि। अह वा विहिम्मि वामे साहू वि न साहूणो हुन्ति॥३४॥

शब्दार्थ—(जिल अग्गिणो व्व) प्रज्वलित अग्नि के समान; (जल-वाउणो) जल मिश्रित वायु; (वि) भी; (विरहोण) विरही-प्राणियों के लिये; (साहवो) उपकारक, (शान्ति-प्रद) (नासि) नहीं है; (अहवा) अथवा; (विहम्मि वामे) विधि के प्रतिकृत होने पर; (साह वि) साधु भी; (उप-कारक भी) (साहुणी) साधु; (न हुन्ति) नहीं होते हैं; (अर्थात् भाग्य के विप-रोत होते ही बाहुकूल भी प्रतिकृत्व हो जाते हैं।

हिल्ला मयणगाल विरहासको। वासको वासछ। "पुःसि जसो हड़ हको वा" (२०) इति वड अको इत्यादेशी पक्षे अग्गिणो। वाडणो।

कीला-गिरिणो साहउ कीला-तरुणो वि साहओ जाया। नीक-पबाहेहि जओ गिरी तरू वा जल-सलोणा॥३६॥ शब्दार्थ — (नीक पवाहेहि) छोटी छोटी नदियों के प्रवाहों से; (कीला-गिरिणो) क्रीड़ा करने के पर्वत; (साहज) सुन्दर; (जाया) हो गये हैं; (कीला तरुणो वि) क्रीड़ा करने के वृक्ष भी; (साहओ) सुन्दर; (जाया) हो गये हैं। (जओ) क्योंकि; (गिरि तरू वा) पर्वत अथवा वृक्ष; (जल-सलोणा) जल से सोन्दर्य युक्त (हो जाया करते हैं)

हिप्पण-साहवो। "बोतो डवो" (२१) इति असो डित् अवो। पक्षे साह। साहणो। साहउ। साहजो।

उच्चिणिस बहू तरुणो काउं गिरिणो व्य बहु-कुसुम-रासी।
गिरिणो तरुणो अ तले कुसुमा भरणाई रइआई ॥३७॥

शब्दार्थ — (बहु तरुणो) अनेक वृक्षो को; (गिरिणो क्व) पहाड़ों के समान; (काउँ) (उँचाई में) करने के लिये; (बहु-कुसुम-रासी) बहु-विध-वर्णीय-पुष्पों के ढेरों को (उच्चिणिअ) चुन करके; (गिरिणो) पर्वत के, (अ) और; (तरुणो) वृक्ष के; (तले) नीचे; (कुसुमा भरणाइँ) पुष्पों के आभूषण; (रइआईँ) (नायक-नायिकाओं द्वारा;) रचे गये—तैयार किये गये।

े टिप्पण—कीला-गिरिणो।कीला-तरुणो।तरुणो।गिरिणो "ज्जरुश-साणों वा" (२२) इति णो।पले गिरी।तरू।बहु।रासी।

गुरुणो कीला-गिरिणो निवडिअ निज्झर-जलाइँ जायाइँ। चन्दण-धुसिणल्लाइं दहिणो महुणो सिरि-हराइं॥३८॥

शब्दार्ध — (गुरुणो-कीला-गिरिणो) महान् क्रीड़ापर्वत से; (निविष्ठ क्ष) निकल करके, (वहाँ से गिर करके,) (निज्ञार-जलाइँ) झरने के रूप में बहुता हुआ जल; (चंदण-घुसिणल्लाइं) चन्दन-कुंकुम-केशर से मिश्रित होता हुआ; (दिहिणो) दही की; (और) (महुणो) मधु की, (सिरि-हराइँ) शोभा को हरण करने वाला, (जायाइं) (वह जल) हो गया (अर्थात् जल दही शहद से भी अधिक कान्तिवाला चन्दन-केशर के कणो के संमिश्रण से हो गया।

लीला-गिरीउ चिङ्गम-गुरूउ निज्झर-जलाइँ सहिआइँ। अखलिअ-गइस्स किर रइ-पहुस्स जय-वेजयन्तीओ ॥३६॥

शब्दार्थ—(चंगिम-गुरुजः) जो सौंदर्य में—श्रेष्ठता में महान है; ऐसे; (लीला-गिरीज) क्रीड़ा करने के पर्वत से; (निकलने वाला) (निज्झर-जलाई) झरने के रूप से बहने वाला जल; (असलिअ-गइस्स) अस्खलित गतिवाले; विविविद्याले आजावाते; (रइ-पहुस्स) रित-पित-कामदेव की; (जब विविधिती) को) जय-पताका के समान (किर) निश्वय ही; (सहिवाई) सुमोमित हुवा (जस में स्थित प्रवत्य और निर्मालत्य के कारण से जयपताकावत् वह जल सुशोभित हुआ।

विष्यण — शिरिणो । तरुणो । गुरुणो । मुरुणो । कीलागिरिणो । दहिणो । महुणो । "ङसिङसोः पुल्कीवे वा" (२३) इति णो । पक्षे गिरीज न गुरुज । गइस्स । पहुस्स ।

रइ अहिबइणा पहुणा तइआ पबलेण तरुण-मिहुणाण। दहिणा दहिं व महुणा महुं व मिलिअं मणेण मणं ॥४०॥

शब्दार्थ — (तइआ) उस समय में (जब कि पर्वत से क्रीड़ा करता हुआ और गिरता हुआ करने का जल प्रवाहित हो रहा था); (पबलेण) दुर्देमनीय अतएव शक्तिशाली; (पहुणा) सर्वत्र अपना साम्राज्य होने से प्रभु स्वरूप ऐसे; (रइ अहिवइणा) रित-अधिपित-कामदेव से (तरुण मिहुणाण) तरुण दम्पत्तियों का; (दिहणा दिहं व) दही का दही के साध; (महुणा महुं) मधु का मधु के साथ; (जिस प्रकार संमिश्रित होकर एक रूप हो जाता है; वैसे ही) (मणेण मणं) उन स्त्री-पुरुषों का मन से मन का (परस्पर में) एक रूप से (मिलिअ) मिलान हो गया।

टिप्पच अहिवइणा । पहुणा । दहिणा । महुणा । "टो णा" (२४) इति णा । ङसिङसोरित्यस्य व्यावृत्ति रिप । इदुत इत्येव मणण । ट इति किम् । दहि महु ॥

मणं। "क्लीबे स्वरान् म् सेः" (२४) इति सेः म्। कैचिद् अनुनासिक मपीच्छन्ति तदा। दहिँ महुं॥

कुल्लं-जलाइ अइसीअलाइ विमलाणि पेच्छ पवहन्ति। इअ भणिरा महिलाओ जल-केलि-छणे पयट्टाउ ॥४९॥ शब्दार्थ — (विमलाणि-) स्वच्छ — मैल रहित; (अइसीअलाइँ) अति शीतल; (कुल्लं जलाइँ) छोटी-छोटी; निदयौं का जल; (पवहन्ति) प्रवाहित हो रहा है; (सो;) वह (पेच्छ) देख, (इअ) ऐसी; (भणिरा) कहती हुई; (महिलाओ) महिलाएं; (जल-केलि-छणे) जल क्रीड़ा के उत्सव में; (पयट्टा)

प्रवृत्त हुई (उ) पादपूरणार्थ ।

दिप्याच-जलाई। अइ सीजसाई । विससामि । "जरमस-ई इंगयः सप्राग् दीर्घाः" (२६) ॥ वसकेलि :४२-७७

हाराविल-मुद्धा वि जलाह्याको जलिम निवदन्ता । अगणिन जले विलुलिना का वि मयच्छी हसन्ती आ ॥४२॥ शक्यार्थ—(जलाह्यान) जल के आघातों से; (जलिम) जल में; (निवडन्ता) पड़ते हुए; (हाराविल-मुत्ताल) गलहारों के मौतियों को; (वि) भी; (अगणिन) नहीं गिन करके (याने उनकी उपेक्षा करके); (का वि) कोई एक; (मयच्छी) मृगाक्षी, मृग की आंखों के समान आंखों वाली; (हस-न्ती) हॅसती हुई; (आ) आश्चर्य है कि (जले) जल में, (विलुलिआ) डूब गई (डबकी लगाने लगी)।

हिप्पण—महिलाओ पयट्टाउ। मुताउ जलाहयाओ। 'स्त्रियाम् उदोती वा" (२७) इति जक्कासोः (प्रत्येकम्) उदोती सप्राग्दीघीः। पक्षे भणिरा। निवडन्ता।

मउवीओ तणुवीआ पेच्छ जले संचरन्ति लीलाअ। रम्माइ बहु-विहाए ठाणं अच्छर-सरिच्छाओ॥४३॥

श्चार्य—(मंजवीओ) कोमल कान्तिवाली; (तणुवीआ) पतले शरीर-वाली; (अच्छर-सरिच्छाओ) अप्सराओं के समान सुन्दर; (रम्माइ) रमणीय (और) (बहु-विहाए) अनेक विध; (लीलाअ) लीला से; (जले) जल में, (संव-रन्ति) विचरण करती है; ऐसी इन्हे; (पेच्छ) देखो (विभक्ति अन्तर अर्थ मे) रमणीय — अनेक विध-लीला के; (ठाणं) स्थान को, (पेच्छ) देखो,

पिच्छ ह जल-लहरीए एन्तीइ उदिञ्चरीअ पिडरीआ।
खेलिन्त मज्झ-लुलिया सभराइअ-तरल-कबरीओ।।४४१।
इग्बार्थ—(एन्तीइ) (जल में) आती हुई; (उदिञ्चरीक्ष) (तैरती हुई)
(जल के) ऊपर आती हुई; (पिडरीआ) (जल में) नीचे जाती हुई; (जल-लहरीए;) जल-लहरी में; (मज्झ-लुलिआ) मध्य में डूबती तैरती-लीखा करती हुई; (सभराइअ-तरल-कबरीओ) (जल में लीला करने से) जिनकी चंचल वेणियाँ मछली के समान प्रतीत होती हैं ऐसी; स्त्रियाँ; (बेलन्ति) खेल रही हैं; (इअ) ऐसा; (पिच्छ) देसो। (ह) पाद पूरणार्थ।

अहि-लोअ-वहूए सुर-वहूद तह जक्ख - किनर-वहूअ। रूवाहि आउ दइआ तडत्थ-तरुणेहि इस भणिका ॥४४॥ सम्बार्क (बहिनोब-यहूए) बद्दोनोक की बहुवों से; (पाताहा-लोक की वसुकों से); (सुर-बहु६) देवताओं की बहुओं से; (तह) तथा (जनक-किनर-बहुब) यस किनर की वसुबों से; (रूबाहि बाच) अधिक रूपवाली; (बतएक देव बसुबों से बाँड्ठ); (दहवा) वे प्रेमिकाएँ (हैं) (इज) ऐसा; (तहत्य-तरुपंडि) तटस्य तरुग पुरुषों के द्वारा; (भणिआ) वणित की गई हैं।

टिप्यम हसन्तिथा। तणुनीमा। "ईतः सेश्ना वा" (२०) इति थाः। पक्षो मयच्छी।

को वि वहूओ अइखेअराउ खें खेअरीण पच्चक्खं। रममाणीउ अकालीउ लहिश गण्डूसमुद्धसिओ ॥४६॥

शब्दार्थ—(अङ्क्षेअराउ) जिसने विद्याधर की बहुओं को रूप-सौंदर्य में हीन कोटि की अपने सौंदर्य से प्रमाणित कर दी हैं (ऐसे) (रममाणीउ) क्रीड़ा करती हुई—से; (अकालीउ) अनुकूल आचरण नहीं करनेवाली से; ऐसी (उपरोक्त तीनों विशेषणों काली), (बहुओ) वसु से कोई नव्यक (से) आकाश में (खेअरीण) खेबरी से; (पक्षक्लं) उसके समान ही प्रत्यक्ष रूप से; (नायक तट पर खड़ा था और नायका जल में कुछ दूर पर थी नायका ने वहीं से मुख द्वारा जल का कुल्ला फेंका और नायक ने झट से अपने मुँह द्वारा उसे झेल लिया); (क्ष्टूसम्) मुख-जल —कुल्ले का जल; (खिहुक) प्राप्त करके; (उद्धित्य)) पुत्रकित हुआ—प्रसन्न हुआ।

टिप्पण — लीलाकः। रम्माइः। बहु-विहासः। लहरीए एन्तीइ उदिक्किन् रीअपिडरीआः। बहूए। बहूइः। बहूअः बहूआः। इति वापाठः। "टाङ स्डे-रद् आद् इद् एद् वातु ङसेः" (२६) इति प्रत्येकम् अन्आत् इन् एत् इत्यादेशाः ङसेस्तु वा। पक्षः बहूओः। इत्यादिः। टादीनाम् इति किम्। सरिच्छाओः इत्यादिः।

लीसाम । रुम्माइ । बहुनिहास् इस्यमिद । ''नमत आत्' (३०) इति स्त्रियाम् आवन्तरहास्रोदाम् अर आवेसो न ाः

बेजरीण। "प्रत्येय डोनं वा" (३१) अणादि सूत्रेण प्रत्यय निमित्ती यो डोरुक्त: (है॰ २४२०) स स्थियां नाम्नो वा। पक्षे खेजराउ॥

रममाणाए कालाइ इमीए कीइ काइ व इमाए। रे अज अजाइ रमसे ति का वि मणिउ हुणीअ प्रअं॥४७॥ क्षावार्य—(रममाणाए) क्लीड़ा करती हुई (के साथ) (कालाई) तिर-स्कार करनेवालों (के साथ); (काइ) कुत्सित के साथ; (इमीए कीइ) ऐसी किसी भी; (अजाइ) जो प्रिय वित्त-रंजन-कला में अनिपुण है—अतएवं पशु समान ऐसी; (इमाए; इमाए) ऐसी-ऐसी नायिकाओं के साथ; (रे अज) है वकरे के समान बुद्धि रखने वाले नायक! (रमसे) तू खेलता है; (ति) ऐसा; (का वि) किसी एक नायिका ने (भणिड) कह करके; (विअ) अपने प्रेमी को; (हणीअ) जल से चोट पहुंचाई वर्थात् उसकी और जल फेंका।

टिप्पण-रममाणीउ । अकालीउ । इमीए । "अजातेः पुंसः" (३२) अजातिवाचिनः पुंलिङ्कात् स्त्रियां वर्तमानाद् डी र्वा । पक्षे रममाणाए । कालाइ । इमाए ।

जीओ तीओ मुद्धा जाओ ताओ वि तह विअड्ढाओ । तरुणीण जाण ताण वि जल-दन्द-रणे पयट्टाओ ॥४८॥

शब्दार्थ—(जाण ताण तरुणीण) जिन उन तरुण स्त्रियों के मध्य में (जीओ तीओ मुद्धा) जो वे मुग्धस्वाभाविक मनोहर नायक; (तह) तथा; (जाओ ताओ) विअड्ढाओ) जो वे विदग्ध-कटाक्ष-निक्षेप आदि क्रियाओं द्वारा प्रियाओं को रोकने में चतुर—ऐसे नायक; (वि) भी; (जल-दन्द-रणे) जल द्वन्दरण में—जल-क्रीड़ा में; (पयट्टाओ) प्रवृत्ता हुए।

अच्छीण कज्जल सिरि जा सा गलिआ न काण उम्मीही। कंपि हुतं नयण-सिरि ता पत्ता जं जणो सिहइ॥४६॥

शब्दार्थ—(जा) जो, (अच्छीण) आंखों की (कज्जल सिरी) काजल की शोभा थी; (सा) वह (शोभा) (काण) किन्हीं-किन्हीं के; (उम्मीही) जल की लहरों से (न) नहीं (गलिआ) गलकर नष्ट हुईं। (हु) आश्चर्य है कि; (कं पि) अवर्णनीय (तं) उस; (नयणसिरिं) आंखों की शोभा को; (ता) वह नायिका (पत्ता) प्राप्त हुईं (जं) जिस (शोभा को); (जणो) पुरुष अथवा नायक; (सिहइ) चाहता है। (जल में स्नान करने से आंखों का कज्जल नष्ट होता ही है, परन्तु इन आंखों की स्वाभाविक मनोहरता ऐसी थीं; कि बिना काजल के भी ये आंखें कज्जल की शोभा-युक्त दिखलाई पड़ती थीं।

टिप्पण - कीइ काइ। जीओ तीओ। जाओ ताओ। 'कियत्तदोऽस्य-मामि" (३३) एम्यः स्त्रियां डीवी। अस्य मामीति किम्।। जाण। ताण। जा। सा। काण। कंति जी।

# वज-छाहि कयांच-छामे हलहि गोरी हलह गोरीहि। विस्था-जसम्म रमिया ससाउ दुहिबाउ वन्नोन्न ॥५०॥

सम्बार्ध — (चण-छाहि-कयिल छाये) सघन छाया वाले कदली बुझों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है; जिसमें; ऐसे; (जलिम्स) जल में; (हलिह गोरी) हल्दी के समान गौर वर्ण वाली अपनी सिखयों के साथ; ऐसी; (विलया) विसताएँ (रिमआ) क्रीड़ा करती थीं। वर्ण समानता से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो (अन्नोन्नं) परस्पर में (ससाउ) बहनें हों; (व) अथवा; (युहि आउ) पुतियां हों।

टिप्पण-छाहि छाये। हलहि-गोरी हलह् गोरीहि। "छायाहरिद्रयोः" (३४) अनयोः आप् प्रसङ्गे स्त्रियां ङीर्वा।

ससाउ । दुहि आउ । "स्वस्त्रादेडी" (३४) इति स्त्रियां डित् आ: ॥

तर फिलहं कट्ठ अरे न लबिस कि अज्ज मा लवसु अज्जो। पद नेसि पर्द मेसु व भणीअ इस का जि जल-मज्झे ॥५ १॥

शब्दार्थ — (अरें) हे स्वामि. !) (कट्ठ) (तू) काष्ठ; (के समान है तो); (फिलह) इस खाई को; (तर) तर जा; (अर्थात् काष्ठवत् निश्चेष्ट और निष्क्रीड़ावान् रहता है तो यहां से चला जा) (अज्ज) हे आर्थ ! (किं न लविंस) क्यों नहीं बोलते हो ? (अज्जो) हे आर्थ ! (मा लवसु) (अले ही) मत बोलो; (पड) हे पतिदेव ! (न एसि) (पास में) नहीं आते हो; (व) अथवा (पई) हे पतिदेव ! (मा एसु) (पास में) (भले ही) मत आओ। (इअ) इस प्रकार; (जल-मज्झे) जल-मध्य में (का वि) कोई एक नायिका (भणीक) बोली। (अथवा अपने पति से ऐसा कह रही थीं)

टिप्पण - फिलहं। "हस्वोऽिम" (३५) इति हस्वः॥ कट्ठ। "नाम-न्त्र्यात् सौ मः" (३७) इति 'क्लीबे स्वरान् म् सेः" (३.२५) इति यो म उक्तः स न ॥

निग्विणया सढ-पिवरं ओसर निग्विणय मुञ्च धिट्ठ पित्र । का वि जलन्तर-कड्ढिअ-कडिल्लयं इव भणील पित्रं ॥५२॥

क्रवार्थ — (हे) (निग्विषया) हे क्या रहित ! (हे) (सब-पियर) हे कुटों के पिता समान (अर्थात् अत्यविक दुष्ट) (ओसर) यहाँ से हट जा (है) (निश्चिषक) है निर्देश (है) (चिट्छ-पिश) (है) बृष्ट गाने जिनका अपराध अस्यक्ष में स्थंदर हो गया है—ऐसे नीच पुरुषों के किता! अर्थात बृष्ट किरो-मणि!; (मुङ्च) (मेरे वस्त्रों को) छोड़ दे; (मत पकड़); (इअ) इस प्रकार; (का कि) कोई नायिका! (जलन्तर-) जल के मध्य में ही; (किड्डिअ) खींच लिया है; (कडिल्लय) किट वस्त्र की जिसने; ऐसे (पिअं) अपने पति को; (भणीअ) कह रही थी।

हिष्यम —अज्ज अज्जो। पद पर्द। निग्धिणया निग्धिणय। "डो दीर्घो वा" (३८) इति डो दीर्घो वा ॥

पित्र। "ऋतोऽद् वा" (३६) इति अकारः अन्तादेशः पक्षं पित्ररं। कत्तार कया किमहं सुणसु वर्यसे निरिक्ष्वसु वर्यसा। अम्मी अन्नाइ पिओ रमए कीए वि इअ रुन्नं॥४३॥

शब्दार्थ — (है) (कत्तार !) है कर्तार ! ईश्वर ! (किस्) क्यों (अहस्)
मैं; (कया) (तुम्हारे द्वारा) बनाई गई हूँ ? (हे) (वयंसे) हे सिंख ! (सुणसु)
सुनो; (हे) (वयंसा) हे सिख ! (निरिक्खसु) (इघरे) देखो; (अम्मो) हे माता !
(पिओ) मेरा पति, (अन्नाइ) किसी अन्य स्त्री के साथ; (रमए) रमण करता
है; (इअ) इस प्रकार; (कोए वि) किसी नायिका द्वारा; (कन्नं) (उपरोक्त बात कह कर) रो दिया गया (अर्थात् रोने लगी)

टिप्पण--पिअरं। ''नाम्न्यरं वा'' (४०) इति अर । पक्षे पिअ। नाम्नीति किम्। कत्तार ॥

वयसे । "बाप ए" (४१) इति आप एत्वम् । पक्षे वयंसा । बाहुलकात् क्विचित् ओत्बसिप । अम्मो ॥

सिंह वर-वहु चयसु इमं गामणिमिव खल पुणो वहूई इह । बारिणि इमाइ एमिरं इज का वि सहीइ सिक्खविका ॥५४॥

शब्दार्थ— (है सहि। हे सखि! है (बर-वहु) हे श्रेष्ठ वधू! (इंह) ग्रीष्म-श्रुतु में (वारिणि) जल के मध्य-भाग में (इमाइ वहूइ) इस; (अन्य) स्त्री के साथ; (रिवरि) रमण करने वाले; (इस) इस अपने पति को; (सज-पुणो खलिइल को साफ करनेवाले; (ग्रामणिम्) भूसे को; (इव) समान; (जैसे किसान भूसे की छोड़ देता है; वैसे ही); (वयसु छोड़ दे; (इज) इस अकार; (का वि) कोई लायिका; (सहीइ) अपनी संस्ती द्वारा; (सिक्खविजा) समझाई गई (शिक्षा दी गई) स्थितं - सहि। वर-वहुं। "हैंयूतीहिस्वः" (४२) ॥ वासीण । संसपुणी । "स्वोतः" (४२) इति हस्यः ॥

कामाउगो रमन्ते उब बारिण अपुरवं खु लडहरां। को अन्तो लडही सम्भलीहि काहि पि इब भणिवं।।॥॥॥।

क्षवार्थ — (वामानणो) जैनाई गण (पुत्रियों के पतिनण) (वारिण) जल में; (रमन्ते) क्रीड़ा कर रहे हैं; (जब) देखी। (खु) निश्चय ही; (सहहरां) (इनका) सौन्दर्य, (अपुरवं) अनोखा ही है; (की अन्ति) दूसरा कौन; (ऐसा; लड हो सुन्दर है? (इअ) इस प्रकार; (काहि पि) किन्हीं (सम्मलीहें) कुट्टिनी स्त्रियों द्वारा (भणिखं) कहा गया।

रे धुत्त-पिआ सि तुमं जग-पिअरा गोरि-संकरा सविमी। मा सवसु अप्प-पिअरं तं भत्तारो किमम्हाण॥५६॥

(जब परिन अपने पित को परस्त्री के साथ जल-क्रीड़ा करते हुए देख लेती है; तो पित उसको प्रसन्न करने के लिए उसके पास आता है; तब पित कहती है कि)

शब्दार्थ—(रे) बरे, (तुमं) तुम; (धुत्त-पिक्रा) घूर्त-पित (सि) हो; (अविश्वसनीय हो;) (जग-पिखरा) जगत के माता-पिता (गोरि-संकरा) पार्वती-शंकर (के समान हम) (सिवमो) तुम्हें शाप देते हैं; (ऐसा पित्न के कहने पर पित कहता है कि) (अप्प-पिअरं) अपने पित को; (मा सबसु) शाप मत दो; (इस प्र पंत्मि कहती है कि); (कि) क्या; (तं) तू; (अम्हाण) हमारा; (भत्तारो) पित है ? (तु तो उससे श्रेम करता है)

भत्तारा जाण बसे धन्ना इत्थीण ताण माआको। माआए कि जणिआ कि महिना मासराउ मए॥५७॥

शब्दार्च — (जाण) जिन स्त्रिकों के; (वसे) वस में (आजा में) (मत्तारा) (उनके) पति हैं (ताण इत्योध) उन स्त्रिकों की (माआओ) माताएँ; (धन्ना) धन्य है; (में ऐसी ही माता दारा; (जिल्आ) पैदा की गई हैं ? (मेरे अविश्वसनीय पति के कारण से मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता हैं; बतः) (मए) मेरे दारा; (माजराज) माता की; (महिंबा) पूजा; (करने से) (कि) क्या (साम है ?) (व्यक्ति मुझे तो ऐसा चूर्त पति मिला है)

अन्नाइ छण्ठणे पि अयमिम कीए वि इस्र रुण्णे ।। भूना। श्रव्यार्थ—(देवा) ब्रह्मा, विष्णु, महेश; (पिअरा) पित्याप; (पूर्वेज) (सरणं) मुझे शरणरूप हों; (कत्तार) सृष्टि का बनाने वाला; (भुजण-कत्ता) तीनों जगत् के बनाने वालं (मं) मेरा; (संहर) संहार कर दें; (क्योंकि) (अन्नाइ) किसी अन्य स्त्री के प्रति (पिअयम्मि) (मेरे) प्रियतम के (छण्ठणे) जल क्रीड़ा करने पर; (मैं अत्यन्त दुःखी हूँ अत्तएव मृत्यु की प्राधिनी हूं); (इस) इस प्रकार; आत्म-भावना प्रकट करते हुए) (किए वि) किसी नायिका हारा (रुण्ण) रुदन किया गया।

टिप्पण—माआओ। माआए। माअराउ। "आ अरा मातुः" (४६) इति बाहुलकात् जनन्यर्थस्य आ देवतार्थस्य तु अरा इत्यादेशी।।

पिकरा । "नाम्न्यरः" (४७) इत्यरः ॥

कत्ता। "आ सौ नवा" (४८) इति आः। पक्षे कत्तार।।

दे विन्नवेमि राया रायाणो देसू सव्वओ दिहिठं।

उअ रायाणो केबीह के वि राया इह रमन्ते ॥५६॥

शब्दार्थ—(दे) (हे); (राया) हे राजन्! (विश्ववेमि) मैं निवेदन करता हूं कि; (रायाणो) भाप श्रीमान् (सव्वभो) चारो ओर; दिट्ठं) हिंद को; (देसु) देवें; (फैलावें) (उअ) देखी; (के वि) कितने ही; (रायाणो) राजागण; (इह) यहाँ पर; (रमन्ते) क्रीड़ा करते हैं (के वि राया) कितने ही राजागण; (इह) यहाँ पर; (रमन्ते) क्रीड़ा कर रहे हैं।

वाणारसीइ रण्णो कुरूण रायाउ अहिअमम्बु-छणो । रण्णो तिउरीए महुराए रायस्स य पयट्टो ॥६०॥

शब्दार्थ—(वाणारसीइ रण्णो) बनारस के राजा से; और (कुरूण रागाउ) कुरुदेश के राजा से; (अहिअस्) अधिक; (तिहुरीए) त्रिपुरी याने चेदि नगरी के; (रण्णो) राजा का; (य) और; (महुराए रायस्स) मथुरा के राजा का, (अम्बु-छणो) जलोत्सव; (पयट्टो) प्रवृत्त हुआ (चालु हुआ)।

हूणाण राइणा इह उस रायाणो इमे पहु रमन्ते । अङ्गाणं रण्णा राइणो तह संगेण राएण ॥६१॥

शब्दार्थ—(हे पहु) हे स्वामी ! (रायाणी) राजाओं की; (उब) देखी; (ह्याण राहणा) हूण जाति के राजाओं,के साब; (इसे) वे; (क्षचीक में स्थित)

(रामा गण) (ब्रह्न) यहाँ पर: (रागते) केस रहे हैं: (क्याण) ब्रंग केस के: (राजा) रामा ने साथ, (तह) तथा, (स्रोण साएण) सक केम के राचा के साथ; (राइणी) अन्य रामा गण: (राग्ते) सेल रहे हैं।

परको जरूम रण्यो परओ नेवीण राहणो तह य । राहम्मि अरा अम्मि अ एगागार्र जले कीला ॥६२॥

शक्यार्थ — (जदूज रण्णो) यादवों के राजा की; (परवी) दूसरी जगह पर; (राइम्सि) अपनी परिनयों के साथ में; (अरा अम्मि) (और) सामान्य स्थियों के साथ में; (एगानार) एक ही प्रकार से; बिना भेद-भाव के-सर्व सामान्य रूप से; (जसे) जल में; (कीला) क्रीड़ा (हुई)

इह वारि-मज्जण-छणे राईणमराइणं च सम भावो । रायं अराइणं तह कीलन्तं पिच्छ राईहिं॥६३॥

शब्दार्थ—(इह) यहाँ पर; (जल-घाट पर) (वारि-मञ्जण-छुणे) जल में स्नान करने रूप उत्सव में; (राईणम् अराइणं च) राजाओं के और अ-राजाओं के याने सर्व सामान्य नागरिकों के; (समभावो) (परस्पर में बिना किसी भेदभाव के जल-क्रीड़ा की हिष्ट से) तुरुयता है; समभावपना है; (तह) तथा, (रायं अराइणं) राजा को और प्रजा को; (राईहि) अन्यान्य राजाओं के साथ; (कीलन्तं) क्रीड़ा करते हुओं को; (पिच्छ) देखों; (राजा-प्रजा परस्पर में समान रूप से जल-क्रीड़ा कर रहे हैं)

राईहिन्तो राईसु जन्ति राईण मण-हरा विलया। इण्हि रायाणेहि उ अ जल-कीला-पयट्टैहि ॥६४॥

शब्दार्थ—(उ क्ष) देखो; (इष्टि) इस समय में (जल-कीला पयट्टेहि) जल क्रीड़ा मे प्रवृत्त हुए; (रायाणंहि) राजाओं के साथ; (ये) (राईण मण-हरा) राजाओं के चित्त को हरण करने वाखी; (विलया) वनिताएँ (अथवा वेक्याएँ); (राईहिन्तों) (इन) राजाओं से (पृथक् होकर); (राईसु) (अन्य) राजाओं के पास में (जन्ति) जाती हैं; अथवा जा रही हैं।

रण्णा अराइणा वि हु उच्छासिजान्ति नीर-लहरीओ।

समहाण राइणो कोससाण रण्णो अ सविहिन्स ॥६५॥

तामार्क (काहण राइणो) नगव राजाको काः (कोसवाण रण्णो)
कोसस सवामो केः (सविहिन्स) समीव मैंः (स) औरः (कोसवाण रण्णो)

कोसस के राजाओं का; (सगहाण राइणो) मगम के राजाओं के; (सविहस्मि) समीप में; (यो परस्पर में); (दोनों प्रकार से अर्थ करना—); (रण्णा) राजा द्वारा; (अराइणा वि) प्रजा द्वारा भी; (हु) निश्चय ही; (नीर सहरीकों) पानी की लहरें; (उच्छालिज्जन्ति) उछाली जाती है; (अथवा उछाली जा रही हैं)

को वि जुआ सजुआणो अप्पणिआ सह पिश्नं जले ने छं। रूसविअप्पाणेणं अतोससी अप्पणइ आ वि ।।६६॥ शब्दार्थ—(को वि जुआ) कोई एक नवयुवक; (सजुआणो) तरुण मित्रों से परिवृत होता हुआ, (अप्पणिआ सह) अपने साथ; (पिअं) अपनी प्रेमिका-नायिका को; (जले) जल में; (ने उं) ले जा करके; (अप्पाणेण) अपने ही प्रति अपने में; (रूसविअ) रुष्ट होकर; (अप्पइआ वि) अपने ही प्रति अपने द्वारा, (अतोससी) असंतृष्ट हुआ खिन्न हुआ।

सब्वे अन्ने वि निवा खिवन्ति धारा-हरिम्म सब्विस्सि। सब्वत्थ त्थी-लोए सब्विम्म जलं तहन्निम्म ॥६७॥ (इस जल-धारा संयुक्त स्थान पर सभी परस्पर में जल उछालने की क्रीडा कर रहे हैं—)

शब्दार्थ — (सब्विम्स धारा-हरिम्म) सम्पूर्ण जल धारा घर में; (सब्ब-स्सि त्थी-लोए) सभी स्त्रियो पर; (तह) तथा; (अन्निम्म सब्बत्थ, अन्य सभी-मित्र आदि पर, सर्वत्र ही; (सब्वे अन्ने वि) अन्य सभी; (निवा) राजा गण; (जल) जल को; (खिवन्ति) फेकते हैं।

अन्तत्थ कुन्तला अन्तिसं कुसुमाईँ अन्तिहं हारा।
पिच्छ मयच्छि-जणे सव्विहं पि रहसेण जल- रिमरे।।६८॥
(जल-क्रीड़ा के समय स्त्रियों के आभूषण आदि अस्त-व्यस्त हो गये हैं;
हे राजन्! उन्हें देखो।)

शब्बार्थ—(अन्तत्थ) अन्यत्र ही (याने कन्धे आदि पर;) (बिखरे हुए); (कुन्तला) वेशों को देखों, (अन्नस्सि कुसुमाइँ) (पहिले व्यवस्थित रीति से धारण किये हुए) फूलों को (अब) किसी अन्य ही स्थान पर-वा अंगोपांग पर (अव्यव-स्थित रीति से); (पिच्छ) देखों; (अन्निहिं हारा) हारों को; (गते के स्थान को छोड़ कर के) अन्यत्र ही किसी अन्य ही अंगोपांग पर; (पिच्छ) देखों; (सव्विहिं पि) सभी स्थानों र; (रहसेण) उत्सुकता के साथ; (जल-रमिरे) जल में रमण

करती हुई (दन); (मयक्ति, जणे) मृताकि महिनाओं की; (पिक्क) हेलो; (जिन्न सनित केशोवाली; अस्त-व्यस्त फूनोवाली; स्थान-प्रष्ट हारीवाली; उत्सुकता के साथ जल-क्रीड़ा करने वाली इव स्त्रियों की है राजन् देखों)

काहि जाहि ताहि इत्थीए रमइ नेस राय-वडू। कीए जीए तीए वि विअड्ढाए निहिय-चित्तो ॥६८॥

शब्दार्थ—(कीए जीए तीए वि) किन्हीं ऐसी वैसी; (विश्वड्ढाए) विदग्ध-चतुरस्त्रियों में; (निहिय-चित्तो) स्थापित किया है चित्त की जिसने; ऐसा (एस) यह (राय-वडू) राज-पुत्र; (कार्हि जाहि ताहि) किन्हीं ऐसी ऐसी वैसी; (इत्थीए) स्त्रियों में; (अचतुर में) (न) नहीं (रमइ) चित्त लगाता है।

ए अस्सि ठाणे जल-छणे इमस्सि हवन्ति नक्खङ्का । सन्वेसि अन्नेसि जुआण जुअईण य पयासा ॥७०॥

शब्दार्थ—(ए अस्सि ठाणे) इस (यन्त्रमयं स्नान घर में); (इमस्सि जल छणे) इस जल की ड़ा उत्सव में; (सब्वेसि) सभी; (जुजाण जुअईण) नव-युवक-नव युवितयों के (परस्पर में), निक्वंता) नख के चिह्न, (हवन्ति) हो जाते हैं; तथा (अन्नेसि) अन्य (सभी) (जुजाण जुअईण) नव-युवक-नवयुव-तियों के; (पयासा) (जल में स्नान करने से उबटन के घुल जाने पर; वे नख चिह्न प्रकट रूप से दिखलाई पड़ने वाले; (हवन्ति) हो जाते हैं।

सन्वाणं अन्नाण वि जुआण जुअईण एत्थ हलवोलो । न ह कास तास रम्मो केसि तेसि न देइ दिहि ॥७९॥

शब्दार्थ—(सव्वाणं अञ्चाण वि) उन सभी; (जुआण-जुअईण) युवक-युवितयों का; (एत्थ) इस जल-फ्रीड़ा के समय में (उत्पन्न होने वाला); (हल-वोलो) (एक प्रकार का) कोलाहल; (कास-तास हु) उनके किनके; लिये; (न) नहीं; (रम्मो) रमणीय है; (अर्थात् सभी के लिये रमणीय है); (केसि तेसि) उनके किनके लिये; (दिहि) घैंयं; (न देइ) नहीं देता है; (अर्थात् सभी के लिये घैर्य प्रदान करने वाला है; (अर्थात् इन युवक-युवितयों का कोलाहल रमणीय और आल्हादक होता है)

कास वि तास सरिच्छा किनर-नारीइ किनरस्य तहा। गायन्ति इस्य रिमरा वारिणि तरुणीउ तरुणा य ॥७२॥ के देवलाओं की नारियों के; (तहा) तथा; (किनर नारीक) किनर कारित के देवलाओं की नारियों के; (तहा) तथा; (किनरस्स) किनर कारित के देव-ताओं के; (सिरच्छा) समान; (तक्षणींड) नव-युवतियां; (य) और; (तक्षणीं नवयुवक; (वारिणि-) जल में; (रिमरा) क्रीड़ा करते हुए; (इस्प) इस प्रकार; (गायन्ति) गाते हैं।

> कस्स वि तस्स जुआणस्स काइ ताए अ एत्थ जुआईए । न हु दीसइ तणु-लट्टी जा न सरोमञ्च-कञ्चुदआ ॥७३॥

शब्दार्थ—(कस्स वि तस्स) जिस किसी भी; (जुआणस्स) नव युवक की; (व) और; [काइ लाए) जिस किसी; (जुवईए) नव-युक्ती की; (तणु-लट्ठी) शरीर रूपी यष्टी; (हु) निरुषय ही; (न) नहीं, (दीसइ) दिखाई देती है; (जा) जो; (सरोमञ्च कञ्चुह्या) रोमाञ्चमय कञ्चुकवाला; (न) नहीं; हो (अर्थात् जल-विहार से ठण्डक और हर्ष के कारण से शरीर पुलकायमान हो रहा है)।

पुं-सद्दो जास मणं जस्स य जल-केलि-काल-दुल्लिओ। किस्सा तिस्सा जिस्सा सो जुवईए अणुसरेण॥७४॥

काडवार्ष — (जास) जिसका; (मणं) मन, (पुंसद्दो) केवल 'पुम्'' संज्ञा-वाला मात्र ही है; (अर्थात् "पुम्" की ब्युत्पत्ति के अनुसार धर्म, अर्थ, आदि पुरुषार्थों की साधना नहीं करता है) (य) और; (जस्स) जिसका, (मण) मन; (जल-केलि काल-दुल्लिलओ) जल-क्रीड़ा के समय में दुर्लेलित हो गया है; (काम बासना से अन्धा बन गया है; (सो) वह कामी, (किस्सा तिस्सा जिस्सा) जिस किसी भी उस; (जुबईए) नव-युवती के; (अणुसरेण) पीछे पीछे चलने से; (उपरोक्त बात मासूम पड़ रही है) काम-पीड़ित यह पुरुष स्त्री मात्र का अनुयायी हुआ जा रहा है।

कीसे तीसे जीसे पणालिआए पलुट्टिअं नीरं। कीए जीए तीए वि बाहिरं तं न जुडाईइ ॥७४॥

कार्यं—(कीसे तीसे जीसे) जिस किसी उस; (पणासिकाए) पद्धित प्रणासिकासे; (पलुट्टिबं) गिरा हुसा; (तीर) जो जल है; (तं) वह; (कीए जीए तीए) जिस किसी उस; (जुअईए) नवयुवती के; (श्रारीर से); (ब्राहिरं) बाहिर पृथक् (त) नहीं (गिरा); (बब्रोत् ग्रन्थों की इतनी विशेषता थीं कि उनसे निर्मत जब स्त्रियों के सरीर पर ही गिरला था ।

काहें वि नाहि-लोए काला वि न वा अमन्त्र-लोगिन्म । कड्आ वि न भू-लोए जल-जन्तं एरिसं आसि ॥७६॥

शब्दार्थ — (एरिस) ऐसा; (जल-जन्तं) जल-यन्त्रं; (जी राजा कुमार-पाल के विहार में लगा हुआ था; (काहे वि) किसी काल में; (ब्रहि-लोए-) नागलोक में —पाताल में; (न) नहीं; (ब्रासि) था; (वा) अथवा; (काला विः) किसी भी काल में (अमच्च-लोगम्मि) देवलोक में; (न वि असि) भी नहीं था; (कइआ वि) किसी भी काल में; (भू-लोए) भू लोक में — (इस पृथ्वी पर भी); (न) नहीं; (आसि) था। (ऐसा वह असाधारण था)।

जाला जलेण पुन्नं जंत-हरं जल-छणो हुओ जाहे। दोवारिएण ताहे विन्नत्तमिमं नरिन्दस्स ॥७७॥

शब्दार्थ—(जाला) जिस समय में, (जलेण) जल से; (पुन्नं) परिपूर्णं; (जन्तहरं) यन्त्र-गृह था; (जाहे) जिस समय में; (जल छणो) जल-विहार- उत्सव; (हुओ) हुआ था; (ताहे) उस समय में; (दोवारिएण) द्वारपाल द्वारा; (निरन्दस्स) राजा के लिए याने राजा की सेवा में; (इमं) यह बात; (विन्न- त्तम्) निवेदन की गई।।

## प्राबृट्कालप्रवृत्तिः—

जइआ गिम्हो पयट्टओ तइअच्चिअ किर आसि पाउसो । जाए ताला जल-च्छणे पत्तो अच्छि-वहं खणे तींह ॥७८॥

शब्दार्च (जइआ) जिस समय में; (गिम्हो) ग्रीष्म ऋतु, (च्याअ) तिक्वय करके; (शासि) था; (तइअ) उसी समय में; (पाउसो) वर्षा ऋतु भी; (किर) तिक्वय करके; (पयट्टओ) प्रवृत्त हो गई थी। (जल-खणे) जल विहार-क्रीड़ा के; (तासा) उस समय में; (जाए) सम्पन्न होने पर; (ताहिं) उसी (खणे) क्षण में समय में; (पाउसो) वर्षा ऋतु; (अच्छि-वहं) दृष्टि-गोबर; (पत्तो) प्राप्त हो गई (अर्थात् ग्रीष्म-ऋतु का समाप्ति का समय प्रायः आ दुका था और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने को थी। आंखों के लिये वर्षा-वारम्भ प्रतीत होने लगा था।

### १ १४ | कुमारपालपरितम

टिप्पच-राया। "राज्ञः" (४१) इति न लोपे अन्त्यस्य सौ जात्वं ना। पक्षे रायाणो।

रायाणो । रण्णो । रण्णो । "जदशस्ङसिङसां णा (!)" (१०) इति णो । पक्षे । राया । रायात । रायस्स ॥

राइणा। "टोणा" (५१) इति णा। पक्षे रण्णा। राएण।

राइणा। राइणो। राइणो। राइम्मि। "इर्जस्य णोणाङी" इति जस्य इ:। पक्षे रायाणो। राएण। रण्णो। अरा अम्मि। अराइणं। अराइणं। "इणम् अमामा" (५३) इति जस्य अमाम्म्यां सह इणम्। पक्षे राईणं। रायं॥

राईहिं। राईहिन्तो। राईसु। राईण। "ईद्मिस्म्यसाम्सुपि" (५४) इति जस्य ई। पक्षे रायाणेहिं इत्यादि।

रण्णा । रण्णो । "आजस्य" (५५) इति टाङसिङस्सुणा णो इत्या-देशापन्नेषु । अण् । पक्षे अराइणा । राइणो सणाणोषु इति व्यावृत्तेः रायाउ रायस्स राएण । इतिप्राग् (६०, ६१) उक्तोदाहरणानि इह ज्ञेयानि ।

सजुआणो । ''पु'स्यन°'' (५६) इति अन्नन्तस्य आणः । पक्षे यथा दर्शनं ''राज्ञः'' (३·४९) इत्यादिभिः राजवत् कार्यम् । पक्षे जुआ ।

अप्पणिआ। अप्पणइआ। ''आत्मन°'' (২৩) इति टाया णिआ णइ आ। पक्षे। अप्पाणेण।।

सव्वे अन्ते । "अतः सर्वादेः" (५८) इति सर्वादेः अदन्ताज्जसः हित् ए । जस इति किम् । सब्वस्सि ॥

सञ्वत्य । सञ्विम्म । अन्नस्य । अन्नस्सि डे:स्सिम्मित्थाः" (४६) ।

अन्नहि। स्ववहि। "न वानिद" (६०) इति हि वा। बाहुलकात् किय-त्तद्भयः स्त्रियामि। काहि। जाहि। ताहि। पक्षे सव्वसि। सव्वत्थ। सव्व-म्मि। इत्यादि। स्त्रिया तु पक्षे कीए। जीए। तीए। इदमेतहर्जनं किय्। इमस्सि। एअस्सि।

सव्वेसि । अन्नेसि । "आमी डेसि" (६१) इति डेसि पक्षे सव्वाणं । अन्नाण । बाहुलकात् स्त्रियामपि । केसि तैसि ॥

कास । तास । "कितद्म्यां डासः" (६२) पक्षे केसि । तेसि ॥

कास । वास । जास । कियलद्रम्यी इसः (६३) इति हासः पन्ने कास्त । तस्त । जस्त । बाहुलकात् कितक्यमाम् वाकारान्ताम्यामपि हासी वा । कास । तास । पन्ने काए । ताए ॥

किस्सा। जिस्सा। तिस्सा। कीसे। जीसे। तीसे। ''ईद्रम्यःस्सा से'' (६४) इति स्सा से। पक्षे कीए। जीए। तीए॥

काहे। काला। कइआ। जाला। जाहे। ताहे। जइआ। तहआ। ताला। "डेडिहें?" (६५) इति आहे आला इति डितौ इआ च। पक्षे तहि इत्यादि।

इत्याचार्यं श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपाल चरित प्राकृतद्वया-श्रयमहाकाव्यवृत्तौ चतुर्षः सर्गः समाप्तः ॥

## पंचम: सर्गः

#### प्रावृद् वर्णनम् -- १ ४४ ---

(ग्रीष्म के बाद अब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं—)
कम्हा जम्हा तम्हा वि वण-निउञ्जाउ तत्थ महमहिओ।
काओ जाओ ताओ वि पक्खओ नीव-गन्धो तो।।१।।

शब्दार्थ — (कम्हा जम्हा तम्हा वि) किससे-जिससे उससे भी अर्थात् सम्पूर्ण से ऐसे; (वण-निउञ्जाउ) वन निकुंज से, (तत्थ) उस वर्षा काल में; (काओ जाओ ताओ वि) किससे, जिससे, उससे; भी अर्थात् चारो ओर से; (पक्खओ) बाजू से—पास से याने समीप-दूर पीछे-आगे दाये-बायें सभी ओर से; (तो) उस समय में, (महमहिओ) महान् पूजनीय-श्रेष्ठ; (नीव-गन्धो) कदम्ब की सुगन्ध; (फैल गई) (फैल रही है)

टिप्पण — कम्हा। जम्हा। तम्हा। "ङसेम्ही" (६६) पक्षे काओ जाओ। ताओ।। तो। "तदो ङो" (६७) इति ङमेर्डी। पक्षे तम्हा।

गायन्ति किणो मोरा कीस पिगी गाइ जम्बु-फल-मत्ता । कम्हा वयं जिआमो तत्थ पउत्थेहिँ इअ लविअं॥२॥

शब्दार्थ — (किणो) क्यो ? किसलिये ? (मोरा) मोर-गण (गायन्ति) गा रहे हैं; (जम्बु-फल-मत्ता) जामुन के फलों से मस्त हुई (पिग्गी) कोयल, (कीस) किसलिये ? क्यों ? (गाइ) गाती है ? (वयं) हम, (कम्हा) कैसे ? (जआमो) जीवित रहें, (इअ) इस प्रकार; (तत्थ) उस वर्षा ऋतु में; (पउ-त्थेहि) (प्रिया-वियोगी) पथिकों द्वारा, (लविअं) बोला गया । (वर्षा ऋतु और कोयल की वाणी को सुनकर के पथिकों को अपनी प्रियतमा की याद आई)

टिप्पण-किणो। कीस। "किमो डिणोडीसी" (६८) इति ङमेडिणो-डीसौ। पक्षे कम्हा।।

इमिणा इमेण एएण एदिणा किण वि जेण तेण किर। सन्व-दिसाण मुहेणं महमहिओ मालई-गन्धो ॥३॥ श्रव्याचे—(जेण किण वि तेण) जिस किसी भी, उससे वर्षीत् सभी जोर से; (सब्ब-दिसाण-मुहेण) सभी दिशाओं के मुख से—याने चारों ओर से; (इमिणा) इस (पूर्व दिशा) से; (इमेण) इस; (यिक्चम-दिशा) से; (एएण) इस; (उत्तर दिशा) से; (एदिणा) इस; (दिक्षण दिशा) से; (किर) निश्चम ही; (महमहिओ) श्रोष्ठ—(मालई-गन्धो) मालती पुष्पों की सुगन्ध (फैल रही है)

वायं वाएण तिणा केणावि जिणा खुणेहि पहिएहि। परिमुक्को नीसासो भरिऊणं दइअ-रइ-केलि॥४॥

शब्दार्थ — (तिणा केणा वि) उस किसी (से); (वाएण) हवा से, (वायं) चला गया अर्थात् हवा प्रवाहित हुई; (जिणा) जिस (प्रवाहित हवा) से; (खु) निश्चय ही; (ण) (पादपूरणार्थ) (हि) खेद है कि; (अथवा) (णेहि) उन; (द्वारा) (पहिएहि) (प्रिया-वियुक्त—) पथिकों द्वारा; (दइअ-रइ-केलि) अपनी प्रिया की रित-क्रीड़ा को; (भरिऊणं) स्मरण करके; (नीसासो) निःश्वास (परिमुक्को) छोड़ा गया।

टिप्पण - इमिणा। इमेण। एएण। एदिणा। किण। जेण। तेण। तिणा। केण। जिणा॥ "इदमेतित्कयत्तद्भ्यष्टो डिणा" (६६) इति टाया डित् इणाया॥

मालइ-लयाइ णाए णेण य पुव्वाणिलेण पहिआण। कत्तो वि को वि कत्थ वि अहूव-पुव्वो हुओ मोहो ॥५॥

शब्दार्थ — (णाए मालइ-लयाइ) उस मालती लता (के कारण) से; (य) और; (णेण पुक्व-अणिलेण) उस पूर्वीय हवा (के कारण) से; (पिह आण) पिथकों के; (कत्तो वि) किन्हीं (कारणो) से; (कत्य वि) कहीं पर भी, अर्थात् उद्यान आदि स्थानों पर; (को वि) कोई (अनिर्वचनीय शब्दों द्वारा अकथ-नीय); (अहूव-पुक्वो) अभूतपूर्व; (मोहो) मोह — चित्त विभ्रमता; (हुओ) हुई। (मोह उत्पन्न हुआ)।

**टिप्पण**—णेहि।णाए। णेण। "तदो णः स्यादौ क्यचित् (७०) इति स्यादौ णो लक्ष्यानुसारेण।

कत्तो । को । कत्य । "किमः कस्त्र-तसोश्च" (७१) इति स्यादो त्रत-सोश्च कः ॥ अह विन्नत्तं आरामिएण पेच्छसु इमं वणोहेसं।
वल्लोहि इमाहि इमो बहल-दलाहि मणो हरइ।।६।।
शब्दार्थ—(अह) अथ (वर्षा से वन के वृक्षों के पत्र-पल्लवित होने
पर); (आरामिएण==) उद्यान-पालक द्वारा, (विश्वसं) (राजा कुमारपाल)
निवेदन किया गया; (इम वणोहेसं) इस वन के पार्श्व स्थान को—
प्रदेश को; (पेच्छसु) (हे राजन्) देखो। (इमो) यह; (वन) (इमाहि) इन;
(बहल-दलाहि) सघन पत्तो के समूहवाली, (वल्लीहि) लताओं द्वारा; (मणो)
मन को, (हरइ) (अपनी ओर) आकर्षित करता है।

दिप्पण — इम । इमाहि । इमो । "इदम इमः" (७२) इमिआ पाउस-लच्छी कहइ अयं सिरिफलो वणे अस्सि । समए इमस्सिमलि-किङ्किणी-रवं काम-छत्तं व ॥७॥

शब्दार्थ — (इमिस्सम् समए) इस समय में; (अस्सि वणे) इस वन में; (अय सिरिकनों) यह श्रोफन — नारियल है; (अलि किङ्कगो-रव) (सुगन्ध के कारण से) भ्रमर रूप लगी हुई छोटी-छोटी काली घंटियों के शब्द से जो शब्दायमान हो रहा है; ऐसा; (काम-छत्तं) कामदेव के छत्र को; (व) मानो—(उसके समान); (इमिआ) यह; (पाउस-लच्छी) वर्षाश्चतु रूप — लक्ष्मी; (कहइ) कहती है (श्रीफल के पत्ते छत्र के समान हैं, जिनमें सुगन्धवशात् भंवरे लगे हुए हैं, वे ही छोटी-छोटी घु घरु है, भंवरों का कलरव ही घुँ छुरु को की आवाज है; ऐसा छत्र मानों कामदेव का है; यह बात यह वर्षा-जिनत शोभा बतला रही है)

हिराण — इमिआ। अय। "पु स्त्रियों नं वायमिमिआ सौ" (७३) इमादेशो पि। इमस्सि। इमस्स। बाहुलकाद् अन्यत्रापि। एसु। आहिं। एहिं।। उअ अस्स जम्बु-तरुणो इमस्स दाडिमि-दुमस्स य फलाइं।

एसु रिमज्जइ आहिं सुगीहि एहि सुगैहिं च।। ।।

शब्दार्थ — (अस्स-जम्बू-तरुणो) इस जामुन के वृक्ष के, (फलाइ) फलो
को; (य) और; (इमस्स दार्डिम-दुमस्स) इस दाड़िम के वृक्ष के; (फलाइं)
फलो को; (उअ) देखो। (एसु) इन फलों पर; (आहिं सुगीहिं) इन नारी
तोताओं द्वारा; (च) ओर (एहिं सुगैहिं) इन नर तोताओं द्वारा; (रिमज्जइ)
क्रीड़ा की जा रही है।

टिप्पग - अस्सि । अस्स । "स्सिस्सयोरत्" (७४) इमा देशो पि । इमस्सि । इमस्स ।। बाहुलकात् अन्यत्रापि । एस् । आहि । एहि । इह उज्जाणे समए इमिम णं पिच्छ विहर्सियं नीवं। कुडयं च इमं णे अज्जुणे अ ताविच्छए अ इमे ॥ ६॥

शब्दार्थ — (इमिम्म समए) इस समय में; (इह उज्जाणे) इस उद्यान में; (विहसियं नीवं) विकसित कदम्ब के वृक्ष को; (इमं कुडयं) इस कुटज नामक वृक्ष को; (च) और; (णे अज्जुणे) इन अर्जुन नामक वृक्षा को; (अ) और; (इमे ताविच्छए) इन तमाल नामक वृक्षों को; (जो कि सभी पृष्पित और पल्लिवत हैं; ऐसे इनको) (पिच्छ) देखों।

टिप्पण - इह । "डे मेंन हः" (७५) इदमः कृतेमात् डे: स्थाने मेन सह हः। पक्षं इमस्सि । इह । इमम्मि । "न तथः" (७६) इदमः डे: तथो न ॥

लङ्गलि-वणेण णेणं फुल्लं जूही-वणेण य इमेण।

कोहलि-वणेहिं णेहिं इमेहिँ बिम्बी-वणेहिं च ॥१०॥

शब्दार्थ — (णेणं लंगिल-वणेण) इस लांगिल-लता के वन से; (फुल्ल) प्रफुल्लित (उद्यान को देखो); (य) और; (इमेण जूही-वणेण) इस जूही-माधवी लता-के वन से (प्रफुल्लित); (णेहिं कोहिल-वणेहिं) इन कोहलाओं के वनों से (प्रफुल्लित); (इमेहिँ बिम्बी वणेहिं) इन बिम्बी-रक्त फलों के वनों से; (प्रफुल्लित) (उद्यान को देखो)

टिप्पण—णं। णे।। णेणं (णेहिं) ''णोम् शस्टा भि सि" (७७) इति णः। पक्ष इमं। इमे । इमेण। इमेहिँ॥

भू-भागमिणं तह नह - भागमिमं परिमलेण रुन्धन्तं । इदमिणमिणमो अ वणं कोआसइ केअईण उस ॥१९॥

शब्दार्थ — (इण भू भागम्) इस भूमि भाग को; (तह) तथा, (इमम् नह भागम्) इस आकाश देश को, (परिमलेण रुन्धन्त) सुगन्ध से परिव्याप्त; (इदम् इणम्, इणमो) इसको-इसको-इसको याने सभी पृथ्वी-आकाश के भाग को; (उअ) देखो; (अ) और; (केअईण) केतकी लताओं का, (वनं) वन, (कोआसइ) विकसित होता है (अत: यह भी देखो)

टिप्पण-इण । "अमेणं" (७८) पक्षे इमं ॥

इदं । इणं । इणमो । "क्लीबे स्यमेदिमणमो च । (७१) इति सिअम्भ्यां सह इदं इणभो इणं च ॥

उभ कि पि हु सुन्देरं पाउस-समयस्स से पयट्टस्स । सि कुडयज्जुण-सज्जाण परिमलो इत्य परिमिलिओ ।।१२॥ क्षार्थ—(से) इस (का), (पयट्टस्स) प्रवृत्त (विश्वमान का); (पाउस-समयस्स) वर्षा-कालीन समय का; (हु) निश्चय ही, (किंपि) किसी भी अनि-वंचनीय (सुन्देरं) सौन्दर्य को, (उअ) देखो; (सि) इन; (कुडयज्जुण-सज्जाण) कुटज-अर्जुन सर्जा नामक सुगन्धित वृक्ष की परिमली सुगन्ध; (इत्थ) यहाँ पर (इस उद्यान में); (परिमिलिओ) सम्मिलित (परस्पर में मिश्रित) हो गई है।

टिप्पण-कि। "किम: कि" (५०)।

से चन्दणस्स तह मयनाभीए सिंच अगर-कलिआण।
कप्पर-पारियाण य अहिअयरो मालई-गन्धो॥१३॥

शक्दार्थ—(से चन्दनस्स) इस चन्दन से, (तह) तथा, (सि मयनाभीए,) इस कस्तूरी से, (अगर किल आण) अगर की किलकाओं—अविकसित पुष्पों से, (कप्पूर-परियाण-) कपूर और देव वृक्ष से; (मालइ गन्धो) (इस) मालती का गन्ध, (अहि अयरो) अधिकतर है। मालती-गध सर्वश्रेष्ठ है।

टिप्पण—से चन्दनस्य इत्यादिषु" क्वचिद् द्वितीयादेः" (३.१३४) इति पञ्चम्या । षष्ठी ॥

चिञ्चणिअ-तरूणेमाणेआण य कुसुम-दंसणे हरिसो । कह वि न माइ इमस्सेअस्स य आराम-लोअस्स ॥१४॥

शब्दार्थ -- (इमाण-ऐआण) इन; (चिञ्चणिअ तरूण) इमली के वृक्षों के; (कुसुम-दसणे) (खिले हुए) फूलों के देखने पर, (इमस्स ऐअस्स) इस, (आराम-लोअस्स) उद्यान रक्षक पुरुष के, (हृदय में), (हरिसो) हर्ष (कह वि) किसो भी तरह से, (न) नहीं, (माइ) समाता है; (अर्थात् अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है) (इस गाथा में एआण-इमाण और इमस्स-ऐअस्स = षष्ठी के रूप हैं और दोनों का तारपर्य, नजदीक और अति नजदीक; के अर्थ में हैं।)

ताण लिलआण ठाणं तस्साणङ्गस्स लङ्गली-कुसुमं।
एआओ एत्ताहे एत्तो अ न एत्थ को ॥१४॥
शब्दार्थ—(तस्स अणङ्गस्स) उस कामदेव के, (ठाणं) स्थान रूप
(ताण लिलआण) उन सौंदर्य के, (ठाणं) स्थान रूप; (लंगली-कुसुमं) शारदीय
लता के फूल को, (एआओ-एत्ताहे) इन इन (स्थानों से); (अ) और; (एत्तोएत्थ) इस-इस (स्थान से), (को न लेइ) कौन नहीं लेता है—अर्थात् सभी
लेते हैं।

टिष्यण — से । सिं। 'वेदं त्तदेतदो इसाम्म्यां से-सिमी" (८१) इत्या-विना इदम् तद् एतदां स्थाने इस् अम् भ्यां सह यथासंख्यं सेसिसी। पक्षे इमाण । एजाण । इमस्स । एअस्स । ताण । तस्स ॥

एलाहे। एतो। "वैतदो ङसेरलो लाहे" (८२) इति एतदोङसेः स्थाने लो लाहे। पक्षे एआओ।

एताहे। एतो। एत्य। "त्ये च तस्य लुक्" (८३) एतदः त्थे परे तो त्ताहे एतयोश्च परयोस्तस्य लुक्।

एअम्मि वणोद्दे से ईअम्मि तहा अयम्मि ऊसलइ। इणमिणमो एस फुडं सालो जूही सिलिन्धं च ॥१६॥

शब्दार्थ — (एअम्मि-ईअम्मि अयम्मि-) यहां पर-यहां-पर यहां पर (अथवा इस. इस, इस); (वणोह् से) वनप्रदेश में, (इणमो सालो) यह अर्जु न-वृक्ष, (इणम् सिलिन्च) यह "भूमिस्फोट" नामक वृक्ष है; (एस जूही) यह मागधी लता जूही; (फुड) स्पष्ट रूप से, (ऊसलइ) खिल रही है। (अर्थात् वृक्ष और लताएँ सभी फूलों-पत्तों और कोंपलों से विकसित हो रहे हैं)

टिप्पण —ई अम्मि । अयम्मि । "एरदीती म्मी वा" (८४) इति एतदः एकारस्य ङयादेशे म्मी अत् ईती। पक्षे एअम्मि ।

कुडयं दलइ तमेअं एसा सा जूहिआ महमहेइ। एसो सो कन्दलिओ वेणु-कुडङ्गो वि पडिसाई।।१७॥

शब्दार्थ — (तम् एअं) यह वह (जिसको १हले देला था, वही यह) (कुडंय) कुटज, (दलइ) विकसित हो रहा है। (एसा सा) यह वह, (जूहिआ) जूही, (महमहेइ) गंध से महक रही है; (एसो सो) यह वही, (वेणु-कुडंगो वि) बाँस का कुञ्ज भी; (पडि-साहं) प्रतिशाखा; के ऊपर (कन्दलिओ) नये-नये अंकुरोंवाला; हो गया है।

विष्यण-इणं। इणमो। एस। "वैसेणमिणमो सिना" (८४) इति एतदः सिना सह एस इण इणमो। पक्षे एअं। एसा। एसो।।

एसा। सा। एसो। सो। "तदश्च तः सो अक्लीबे" (८६) अक्लीबे। अक्लीब इति किम्। तं एथं।।

अह लीला-पोक्खरिणी अह नीरं वह्डवास-मुक्कं च। अह पवण-वेबमाणी नवी अ कलमङ्कुरुक्केरी।।१८।। शस्यार्थ—(अह) वह. (लीला-पोक्खरिणी) क्रीडा करने की वावडी, (है); (अह) वह, (वड्डवास-मुक्क) बादलों से गिरा हुआ; (नीरं) जल (है); (अह) वह, (पवण-वेवमाणो) वायु से हिलता हुआ, (नवो) नया कलम सर्वो-राम-चावल-शालि के अंकुर-(उक्करो,) अंकुरो का समूह (है)।

ताविच्छो बहल-दलो अमू-अमू कमलिणी अ गय-कमला।

मत्तममुं भेग-कुलं अमूसु लीला-तलाईसु ॥१८॥ शब्दार्थ--(अमू) यहः (बहल-दलो) सघन पत्तों वाला, (ताविच्छो) तमाल वृक्ष है। (अमू) यहः (गय-कमला) जिसके कमल-फूल गिर गये हैं।

ऐसा, (कमिलणी) कमल का मूल रह गया है। (अमूसु) इन (में), (लीला-तलाईसु) क्रीडा करने के छोटे छोटे तालाबों में, (अमुं) यह, (मत्तम्) मदो-नम्त, (भेग-कुल) मेढकों का समूह हैं।

दिष्पण—अह ३ । "वादसौदस्य होनोदाम्" (८७) इति अदसो दस्य सौ हो वा । तस्मिश्च कृते अतः सेडॉ" (३,२) "आत्" (है० २४) इत्याप् । क्लीबे स्वरान् म् से" (३.२४) इति मश्च न भवति । पक्षे उत्तरेण मुः आदेशः ॥

अमू । अमू । अमुं । अमूसु । ''मुः स्यादौ'' (८८)

निचुलाण अयोग्म वणे इअम्म तह सल्लई-निउञ्जिम ।

साल-वणिम अमुम्मि अ परिमल-बहलो वहड पवणो ॥२०॥

शब्दार्थ—(अयम्मि) इस, (निचृलाण) वंजुल वृक्षो के, (वणे) जगल मे; (तह) तथा. (इअम्मि) इस, (सल्लई निउञ्जम्मि) सल्लकी के निकु ज में; (अ) ओर, (अमुम्मि) इस, 'साल वणम्मि) साल के वन में, (परिमल-बहलो) सुगन्ध से परिपूर्ण, (पवणो) पवन, (वहइ) बह रहा है—चल रहा है।

टिप्पण-अयम्मि । इअम्मि । "म्मावये औ वा"(८६) अदस अन्त्यव्य-ञ्जनलुकि दकारान्तस्य स्थाने ङ्यादेशे म्मी अय इअ । पक्षे अमुम्मि ।

तंतुं तुवं तुह तुमं आणेह नवाइँ नीव-कुसुमाइँ।

भे तुब्भे तुम्हो यहे तुय्हे तुण्झासणं देह ॥२१॥ शब्दार्थ—(तू ये फूल लाव, तू ये फूल लाव, आदि रूप से भिन्न-भिन्न सिख्यों द्वारा कृत वार्तालाप का वर्णन - हे सिख ! (तं) तू, (तं) तू; (तुव) तू, (तुह) तू; (तुम) तू, (नवाइं) नये-नये; (नीव-कुसुमाइं) कदब वृक्षों के फूलों को, (आणेह) लाओ, (ला), (भे) तुम, (तु) तुम, (तुम्ह) तुम; (तुय्हे) तुम, (तुण्झ) तुम, (आसणं) बैठने के लिये) आसन को, (देह) देओ।

तुम्हे तुम्हे पहायह अहिणव-कल्हार-पित्तआणयणे।
तं तु तुमं तुनं तुह तुमे तुए संपयं भणिमो।।२२॥
शब्दार्थ-हे सिख ! (तुम्हे) तुम; (तुम्हे) तुम; (ण्हायह) स्नान करो;
(त) तुमको; (तु) तुमको; (तुम) तुमको; (तुह) तुमको; (तुम) तुमको; (तुए)
तुमको, (संपय) इस समय में अभी; (अहिणव) नये-नये कल्हार की;
(पत्ति-आणयणे) पत्तियों को लाने के लिए, (भणिमो) हम कहती हैं, (यों
सिख्यां पृथक्-पृथक् रूप से परस्पर में कहती हैं)।

वो तुब्भे तुज्झोय्हे तुम्हे तुज्झो अ भे अ तुय्हे अ। भणिमो न किमिह ण्हाएह पल्लले दद्दुर-भएण ॥२३॥

शब्बार्थ — हे सिंख ! (वो तुब्भे — तुज्ञ — उटहे — तुम्हे — तुज्ञे — भे — तुटहे) (इन आठों का एक ही अर्थ है) तुमको, (भिणमो) हम कहती हैं कि; (किम्) क्या, (इह) इस, (पल्लें ले) थोड़े जलवाले — छोटे तालाब में, (दद्दुर-भएण) मेंढकों के भय से, न; (ण्हाएह) स्नान, (न) नहीं करती हो ? (अर्थात् मेंढकों का भय त्याग करके स्नान करो)

भे ते दि दे तइ तए तुमाइ तुमए तुमे तुमं तुमइ । कि नाणिज्जइ दुन्त्रा पउमावइ-देवि-पूयत्थं ॥२४॥

शब्दार्थ — हे सिख । (तुझ से—इस अर्थ में ग्यारह शब्द हैं जो इस प्रकार है—(भे, ते, दि, दे, तइ, तए, तुमाइ, तुमए, तुमे, तुमं तुमइ) तुझ से अथवा तेरे द्वारा, (कि) क्या, (पउमावइ-देवि-पूयत्थं) पद्मावती देवी-के पूजन के लिये, (दुक्वो) दूब; (न) नहीं, (आणिज्जइ) लाई जाती है। (अर्थात् सब कामों को छोडकर प्रथम दूब लाओ)

भे तुब्भेहि अ तुज्झोहि अ तह तुम्हेहि तुलसिआ गिज्झा । उज्झोहिँ अ उम्हेहि अ तुर्व्हेहि तह य उर्व्हेहि ॥२४॥

(बहुवचन अर्थ में तुम द्वारा, तुम्हारे द्वारा इस अर्थ में आठ शब्द हैं जो कि इस प्रकार है—

सम्बार्थ — हे सिंख (भे = तुब्भेहिँ — तुज्झेहिँ — तुम्हेहिँ — उज्झेहिँ = उज्झेहिँ — उम्हेहिँ — उप्हेहिँ ) तुम्हारे द्वारा, (अ) और (तह) तथा, (य) और; (तुलिसआ) तुलसी; (गिज्झा) ग्रहण की जानी चाहिये। तोड़नी चाहिए)।

तुब्भत्तो तुम्हत्तौ तुज्झत्तो केंअइं तुहत्तो वि । आणाएमि तुमत्तो तहा तुवत्तो तइतो अ ॥२६॥ कश्चार्थ—(तेरे से—तेरे पास से इस पंचमी विभक्ति में "तू" सर्वे नाम के सात रूप नीचे लिखे अनुसार होते हैं) हे सिख (तुब्भत्तो, तुम्हत्तो, तुब्झत्तो; तुहत्तो; तुमत्तो, तुबतो, तइत्तो) तेरेसे, (वि) भी; (तहा) तथा; (अ) और; (केबई) केतकी-पूष्प को—केबड़ा को; (बाणाएमि) लाती हूँ।

तुय्ह तहिन्तो तुन्भ य तुम्ह य तुज्झ य सवेण्ट-पिक्काइं।

देवीइ ढोवणत्थं तोडामो दाडिमि-फलाइं ॥२७॥ इाब्दार्थ—("तुम्हारे ते" अर्थ मे निम्नोक्त रूप और भी हैं, ये पाँच हैं) हे सिख ! (तुय्य, तिहन्तो, तुब्भ, तुम्ह, तुज्झ) तुम्हारे पासे से, (य) और (देवीइ) देवी पद्मावती के, (ढोवणत्थं) भेट करने के लिये, अर्पण करने के लिये, (सवेण्ट-पिक्काइं) वृन्त; (बींट) सिहत पके हुए; (दाडिम-फलाइं) दाडिम के फलो को; (तोडामो) हम तोडतो हैं।

तुब्भत्तो तुय्हत्तो उय्हत्तो तह य तह य उम्हत्तो ।
तुम्हत्तो तुज्झत्तो मुत्था-धूगं करावेमि ॥२८॥
शब्दार्थ—हे सिख ! (तुब्भत्तो तुय्हत्तो, उम्हत्तो तुम्हत्तो, तुज्झत्तो)
(सबका एक ही अर्थ) तुम से, (मुत्था-धूवं) नागर-मोथा का धूप, (करावेमि)
मैं करवाती हूँ ।

तइ ते तुहं तुह तुमे तु तुम्ह तुव तुम तूमो तुमाइ इ ए । दे दि तहा विम्हरिअं किमिमं पल्लल-जले ण्हाणं ॥२८॥

शब्दार्थ — हे सिख ! (तेरा, तेरी, अर्थ में १४ शब्द हैं—(तइ, ते, तुह, तुह, तुमे, तु, तुम्ह, तुव, तुम, तुमो, तुमाइ, इ, ए, दे, दि) तेरा; (ण्हाण) स्नान किया जाना. (इमं पल्लल-जले) इस छोटे से तालाब के जल में; (किस्) क्या. (विम्हरिअं) भूला दिया गया है।

उन्भ य तुम्हं तुन्भ य उग्ह य उग्य तह उज्झ तह तुज्झ ।
पुष्फञ्जलि-दाण-कए नीवावचए किमालस्सं ॥३०॥

शब्दार्थ—हे सिख ! (उब्भः तुम्ह; तुब्भ, उम्ह, उय्ह, उज्झ, तुज्झ,) तेरा (पुष्फञ्जलि-दाण-कए) पुष्प-अजिल का विधान करने के लिये—निर्माण करने के लिए, (नीवावचए) घारा-कदम्ब के फूर्लों को चूँटने में; (किम्) क्यों, (आलस्सं) आलस्य किया जाता है।

भे तुब्भ तु वो तुब्भं तुब्भाण तुबाण तुमह तुग्हं च । तुम्हाण य पल्ललओ विग्हरिअं कि जलाणयणं ॥३९॥

## ('तुम्हारा' बहु-बचन अर्थ में १० शब्द है---)

इ.क्बार्थ— हे सखि ! (मे, तुब्भ, तु, वो, तुब्भं, तुब्भाण; तुवाण, तुम्ह, तुम्हं, तुम्हाण,) तुम्हारा, (पल्ललओ) छोटे तालाब से; (जलाणयणं) जल का लाना; (कि) क्या; (विम्हरिअं) भूला गया है, (जल लाने में क्या विस्मृति हो। गई है)।

तुज्झं तुज्झ तुमाणं तुमाण उम्हाण अवि अ उम्हाणं।

मत्त जलवायसुड्डावणेण जल-कलुसणं किमिमं।।३२॥

शब्दार्थ-हे सिख ! (तुज्झं, तुज्झ, तुमाणं, तुमाणं, उम्हाणं, उम्हाणं)
तुम्हारा, (तुम्हारे द्वारा), (मत्त-जलवायस उड्डावणेणं) मदोन्मत्त-जल-कोने
के उड़ाने से, (कि इमं) क्या यह, (जल-कलुसणं) (पक्षी के नहाने से) जल
कलुषित नहीं हो गया है ? (पक्षी को उड़ाने के लिये पत्थर फेंकने से इस
प्रकार जल मलीन हो गया है, अतः क्या ऐसा करना तुम्हें उचित है ?

तुब्भाणं तुज्झाणं तुहाण तुम्हाणमह तुवाणं च । तुज्झाण तुहाणमिमं मत्त-वलायासु कि रमणं ॥३३॥

शब्दार्थ— है सिख ! (तुब्भाणं, तुज्झाणं, तुहाण, तुम्हाणम्, तुवाणं, तुज्झाणं, तुहाणम्) (ये सात रूप है) तुम्हारा (बहुवचन) हे सिख ! (मत्त-बलायासु) मत्त बगुलों के साथ में, (इमम्) यह, (रमणं) क्रीड़ा करने लग जाना; (कि) क्या (इस समय में) उचित है ?

तुमए तए तइ तुमे तुमाइ तुज्झिम्म तुम्मि तुज्भिम्म ।
तुम्हिम्म तुहिम्म तुबिम्म तुमिम भणाम जूहि-कए ॥३४॥
शब्दार्थ-(कहीं-कहीं पर प्राकृत में द्वितीया विभक्ति के स्थान में
सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता है-यह इस गाथा में बतलाया है)

(तुमए, तए, तइ, तुमे, तुमाइ, तुज्झिम्म, तुम्म, तुब्भिम्म, तुम्हिम्म, तुहिम्म, तुव्भिम्म, तुम्हिम्म, तुहिम्म, तुविम्म, तुमिम्म) हे सिख ! तेरे में अर्थात् तुझे (जूहि-कए) जूही के पुष्पों को, (इकट्ठा करने के लिये) (भणाम) हम कहती हैं।

तुसु तुज्झेसु तुहेसु अ तुवेसु तुम्हेसु तुवसु तुब्भेसु।
तुमसु तुमेसु अ तुहसु अ भिसिणि-दलाहरणमादि सिमो।।३४॥
शब्दार्थ-(सप्तमी बहु-वचन के "तुम" के रूप इसमें हैं-तूसु,

शब्दार्थ—(सप्तमी बहु-वचन के "तुम" के रूप इसमें हैं—तुमु, तुज्झेसु, तुहेसु, तुवेसु, तुम्हेसु, तुवसु, तुम्भेसु, तुमसु, तुमेसु, तुहसु, (१० रूप), तुम्हारे में (हे सिख !) (द्वितीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग—बतः) तुमको (भिसिणि दल आहरणम्) कमिलनी के पत्तो को लाने को (की); (आदिसिमो) हम आज्ञा देती है।

तुब्भासु तुब्भसु तहा तुम्हसु तुम्हासु तह य तुज्झासु। तुज्झसु अ आइसामो नव-जम्बु-फलोवहारिमम ॥३६॥

शब्दार्थ — (तुब्भासु, तब्भसु, तुम्हसु, तुम्हासु, तुज्झासु, तुज्झसु,) तुम्हारं मे अर्थात् त्मको. हे सिख ! (नव-जम्बु-फल उवहारिम्म) (देवी के आगे) नये-नये = ताजे जामुन के फलो का उपहार (देना है। अतः उन्हे लाने के) निमित्त. (आइमामो) हम आज्ञा प्रदान करती हैं।

अम्मि म्मि अम्हि अहयं हमहं मालूर-पल्लवे लेमि । अम्हम्हे अम्हो मो भे वयमवि लोद्ध-कुसुमाइं ॥३७॥

शब्दार्थ—(अम्मि, म्मि, अम्हि, अहय हम्, अह) (ये ६ रूप मै के) मैं; (मालूर-पल्लवे) विल्व के कोमल पत्तो को, (लेमि) हे सिख े लेती हूँ; (अम्ह, महे, अम्हो, मो, भे; वयम्,। (ये ६ रूप "हम" के हैं) हम, (अवि) भी; हे सिख े (लोइ-कुमुमाइँ, लोध े फूलो को; (ग्रहण करती हैं— नती हैं।)

णे ण मि अम्मि अम्ह य मम्ह अहं मं ममं मिमं भणह ।

अम्हे अम्हो णे अम्हामलय-फलेहि जइ करुजं ।।३८।।

शब्दार्थ--(णे. ण, मि, अम्मि, अम्ह, मम्ह, अहं, म ममं, मिम) (ये
१० रूप 'मुझको'--के है); हे सिख ! मुझे, (य) और; (अम्हे, अम्हो, णे,
अम्ह.) (ये ४ रूप हमको'' के है); हमें; (जइ) यदि, (भणह) तुम कहती हो;
(आमलय-फलेहि) आवलो के फलो से; (करुजं) करना चाहिये। (अर्थात् क्या
तुम्हारा काम हम करे?)

मे मि ममं ममए मइ ममाइ णे तह मए मयाइ तहा।
अम्हाहि अम्ह अग्हे णे अम्हेहि अ जवा गेज्झा।।३६॥
शब्दार्थ — हे सिंख । (मे. मि. मम. ममए. मइ ममाइ, णे. मए,
मयाइ) (ये ६ रूप हैं 'मेरे से - मेरे द्वारा" के हैं) मुझसे — मेरे द्वारा, (तहा)
तथा; (अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे. अम्हेहि,) (ये ५ रूप "हमारे द्वारा" "हमसे"
तृतीया अर्थ मे हैं) हमारे द्वारा — हमसे, (जवा) जो; (गेज्झा) ग्रहण किया
जाना चाहिये।

मज्झत्तो वि महत्तो तहा मइत्तो तहा ममत्तो वि ।
अम्हत्तो तह गिण्हेह कुडय-तरुणो पसूणाइं ॥४०॥
क्रव्दार्च—(मज्झत्तो, महत्तो, मइत्तो, ममत्तो, अम्हत्तो) (ये
५ रूप) मुझ से—मेरे पास से; हे सिख ! (कुडय-तरुणो) कुटज वृक्ष के; (पसूणाइ) पुष्पों को; (गिण्हेह) तुम ग्रहण करो; (तहा) तथा; (तह) तथा;
(वि) भी।

मे मइ मम मह मज्झं महं तहा मज्झ अम्ह अम्हं च।

णे णो अम्हे अम्हो चम्पय-कलिआउ गिज्झाओ ॥४१॥ शब्दार्थ—(मे, मइ. मम, मह, मज्झं. महं, मज्झ, अम्ह, अम्हं) (नौ रूप) मेरा, मेरे (पास से); (च) और; (तहा) तथा, (मज्झ, अम्ह. अम्हं, णे, णो अम्हे अम्हो.) (ये ७ रूप) हमारा; हमारे (पास से) (चम्पय-कलिआउ) चम्पक पुष्प की कलिकाओं को; अथवा (ये कलिकाएँ)अविकसित और विकास-मान.-पुष्पो को, (अथवा ये पुष्प) (गिज्झाओ) (हे सिख !) ग्रहण करने योग्य है अतः तुम ग्रहण करो।

अम्हाणं मज्झाण ममाण ममाणं महाण य महाणं। अम्हाण य मज्झाणं हत्ये धव-पसव-दामाइं।।४२॥ शब्दाथं—(हे सिल !) (अम्हाण, मज्झाण, ममाण, ममाणं, महाण, महाण, अम्हाण, मज्झाणं) (ये आठ रूप 'हमारा-हमारे' बहु वचन अर्थ मे हैं) हमारे, (हत्ये) हाथ में; (धव-पसव- दामाइ) धव-वृक्ष के पुष्प की मालाएँ है। मि मइ ममाइ मए वि अ अम्हम्मि ममम्मि मे तह महम्मि।

मज्झिम्म अ थल-निलणी-कुसुमाहरणे निउत्ताव्यां ।।४३।।
शब्दार्थ-(मि, मइ, ममाइ, मए, अम्हिम्म, ममिम्म; मे, महिम्म,
मज्झिम्म) (ये नौ रूप मुझ में-- मुझ पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन अर्थ में हैं) मुझ पर; हे सिख ! (थल-निलणी-कुसुम-आहरणे) स्थल कमिलनी के फूलों को लाने की, (निउत्तव) नियुक्ति की जानी चाहिये। (अर्थात् इन फूलों को लाने के लिये मुझे आज्ञा प्रदान की जानी चाहिए।)

अम्हेसु ममेसु तहा महेसु मज्झेसु तह य अम्हासु। आदिसह सल्लई-तरु-नव-कुसुमाहरण-कम्मम्मि॥४४॥

### १४= | कुमारपालचरित्रम्

शब्दार्थ — (अम्हेसु, ममेसु, महेसु, मज्झेसु, अम्हासु) (इन पाँच रूपों का अर्थ है—हमारे पर-हमारे मे); हमारे पर (सल्लई-तरु) सल्लकी-वृक्ष के; (नव-कुसुम) नये-नये फूलों को; (आहरण-कम्मिम) ग्रहण करने के काम में; (आदिसह) हे सिख ! तुम आज्ञा प्रदान करें। (हमें फूल लाने की आज्ञा प्रदान करें)

इअ पडमावइ-देवीइ पूअणे मालिणीउ जम्पन्ति । तीहिं दोहिं दुगुणिअ-वेहिं च सहीहि अन्नोन्नं ॥४४॥ शब्दार्थ—(इअ) इस प्रकार, (पडमावइ-देवीइ) पद्मावती देवी के; (पूअणे) पूजन के कार्य में, (तीहिं) तीन-तीन की जोडी द्वारा; (दोहिं) दो-दो की जोड़ी द्वारा; (दुगुणिअ-वेहि) द्विगुणित—याने चार-चार की जोड़ी द्वारा; इस प्रकार समूह रूप से, (सहीहिं) सिखयों द्वारा, (मालिणीउ) (हाथों में) मालाएँ वाली होती हुई, (अन्नोन्नं) परस्पर में; (जम्पन्ति) बोलती हैं। शरद्वर्णनम् ४६-६४

सरय-समयम्मि एत्थ य मिहुण-सरूवेण पिच्छ विलसन्ति । देव-दुगे सारसया दुण्णि सुगा गेण्णि हंसा य ॥४६॥

शब्दार्थ—(एत्थ) यहाँ पर अर्थात वर्षा-ऋतु के समाप्त हो जाने पर; (सरय-समयिम्म) शरद-ऋतु के उपस्थित होने पर, (दुवे) दो, (सारसया) सारस (नर-और मादा); (दुण्णि) दो; (सुगा) तोते, (वेण्णि) दो; (हसा) हस; (य) और; (मिहुण-सरूवेण) मिथुन-जोड़े के रूप से (हे देव!) हे महाराज! (पिच्छ) देखो; (विलसन्ति) क्रीड़ा कर रहे हैं।

दिष्पण—तथा अत्रैव च "युष्मदस्त तु तुव तुह तुमं सिना" (६०) इत्यादि 'सुपि" (११७) इत्यन्त सूत्राणां तं-तु-तुव इत्यादि — अम्ह मम-मह-मण्झ-इत्यन्तानि उदाहरणाणि युष्मदस्मदोः सर्व विभक्ति सम्बन्धे स्पष्टान्येव। नवरं सुपि एत्व विकल्पम् इच्छन्त्येके। तन्मते तुवसु। तुमसु इत्यादि। तुब्भस्य आत्वमपि इच्छत्यन्यः। तेन तुब्भासु। तुम्हासु। तुज्झासु। अम्हस्य आत्व-मपीच्छत्यन्यः। तेन अम्हासु इति विशेषः।

तीहिं। "त्रस्ती तृतीयादौ" (११३) दोहिं। वेहिं "द्वे दों वे" (११६)

दो दो कुरुरा वे वे अ सञ्जणा नह-यले उअ भमन्ते । पण्णाईँ तिवण्णस्स य उअ तिण्णि वि जुण्ण-नीलाई ॥४७॥ शब्दार्थ — (दो दो कुरुरा) दो दो की जोड़ी से कुरर नामक पक्षी; (अ) और; (वे वे) दो दो की जोड़ी से; (खञ्जना) खंजन नामक पक्षी; (नह-यले) आकाश-तल पर, (भमन्ते) धूम रहे हैं (अतः इन्हें हे राजन् ! तुम) (उअ) देखो; (य) और; (तिवणस्स) पलास वृक्ष के; (तिण्णि वि) तीनों ही; (पण्णाइँ) परो; (जुण्ण-नीलाइं) पुराने-जीणें होने पर भी नीले-हरे-हो गये हैं। इस (विशेषता को देखो)

हिष्पण — दुवे । दोण्णि । वेण्णि । दो । दो । वे । वे । "दुवे दोण्णि वेण्णि च जस् शसा" (१२०) ॥ दुण्णि । विण्णि इति पाठे तु "ह्रस्व: संयोगे" (१.८४) इति ह्रस्व ॥

तिण्णि। "त्रेस्तिण्णः" (१२१)

उअ चउरो चत्तारो चतारि इमे नहम्मि उड्डन्ते । दंसेइ सारसे इअ मुद्धा दुण्हं वयंसीणं ॥४८॥

शब्दार्थ — (दुण्हं त्रयंसीण) दो दो की जोड़ी वाले; (मुद्धा) मुग्ध-मनोहर, (सारसे) सारसों को, (इअ) इस प्रकार, (दसेइ) बतलाता है (कोई भृत्य राजा को कहता है); (उअ) देखो; (इमे चउरो-चत्तारो-चत्तारि) ये चार (सारस-पक्षी), (नहम्मि) आकाश में; (उड्डन्ते) उड़ रहे हैं =।

**टिप्पण**—चउरो । चत्तारो । चत्तारि । "चतुरश्चतारो चउरो चत्तारि" (१२२)

दुण्ह नयणाण सुहदा उअ माला पङ्कयाण तासुं च । कमल-सही हंस-वहू अली-वहू पिच्छ रममाणा ॥४६॥

शक्दार्थ — (दुण्ह नयणाण) दोनों आँखो के लिये; (सुहदा) सुख देने वाले; (मनोहर दिखलाई पड़ने वाली), (पंकयाण) कमलो की; (माला) मालाओं को; (उअ) देखो। (तासुं) उन (मालाओं), पर (कमल सही) कमल की सखी (हंस-वहू) हंसिनो और, (अली-वहू) भँवरे की वधू-भँवरी (को) (रममाणा) क्रीड़ा करती हुई को, (पिच्छ) देखो।

**टिप्पण** – दोण्ह । दोण्ह । ''संख्याया आमो ण्ह ण्हं'' (१२३)

अस्रलिअ-परिमल-रिद्धि पहिआ दट्ठूण छत्त-वण्ण-तर्ह । अच्चिन्ति मोह-निद्दं मरण-सिंह भरिअ अप्प-वहुँ ॥५०॥ शब्दार्थ — (अखिलअ-परिमल-रिद्धि) जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है ऐसी परिपूर्ण सुगन्ध की समृद्धि से युक्त, (ऐसे) (छत्त वण्य तरु) सप्तपर्ण नामक वृक्ष को, (बट्ठूण) देख करके, (पिहआ) पिथक, (अप्य-वहूँ) अपनी पिन को, (भिरिअ) स्मरण करके, (मरण-सिह्) मृत्यु की जो साख है (अर्थात् मृत्यु-के समान जिसमे बेहोशी रहती है, अतः मृत्यु-सिख) (मोह-निद्द) मोह-निद्रा को मूच्छी-अवस्था को, (बच्चिन्त) प्राप्त होते हैं (मूच्छित होते है)।

हाहाण समा हेट्ठे तरूण सालीण गोविआ गन्ती । खे जन्तीण मिलिआण सुर-वहूणं गइं खलइ ॥५१॥

शब्दार्थ (तरुणहेट्ठं) वृक्षो के नीचे, (हाहाण समा) देव-संगीत के समान, (गन्ती) गायन करती हुई, (सालीण गोविआ) सौन्दर्य को प्रतिमूर्ति ऐसी गोपिका ग्वालिन; (बे) आकाश में; (जन्तीणं) जाती हुई, (मिलिआण) (क्रीड़ा करने के लिये मिली हुई ऐसी (सुर-वहूणं) देवताओ की देवियो की; (गइ) गति को, (खलइ) स्खलित कर देती है। (अर्थात वृक्षो के नीचे सौन्दर्यशील गोपिका के सुरोपम सगीत को सुन करके गगनचारी देवियाँ भी श्रवणार्थ चलती चलती रुक जाती हैं। ठहर जाती है।

अलि-मालाहि सणाहेहिँ बाण-कुसुमेहि परिमल-गुरुहिं। दिट्ठेहि वि मुच्छिज्जइ दुहिणीहिं पन्थिअ-वहूहिं।।४२॥ शब्दार्थं - (अलि मालाहि) भॅवरो की पक्तियो से, (सणाहेहि) जो युक्त है, (पिरमल-गुरुहि) जो सुगन्ध की महानता से युक्त है, (दिट्ठेहि) ऐसे हृष्टि में आये हुए, (बाण कुसुमेहि) बाण रूप पुष्पो मे, (दुहिणीहि) दु.खी हुई, (पिन्थिअ-वहूहि) पिथको की वधुओ द्वारा. (मुच्छिज्जइ) मूच्छित हुआ जाता है।

सारस-मालाहिन्तो सुग-मालाओ अ चडय-मालाउ। अखलिअ-गईउ धेणूउ रिक्सिमो सालि-वणमेअं।।५३॥

शब्दार्थ—(सारस-मालाहिन्तो) सारसों के समूह से, (सुग-मालाओ) तोतों के समूह से, (अ) और, (चडय मालाउ) गौरंयो के समूह से; (अखिलअ-गईउ) अस्खिलत गित वाली (अर्थात् बार-बार आने वाली, (धेणूउ) गायो से, (एअ) इस, (सालि-वण) चावल के वन को, (धान्य के खेत को) (रिक्खमो) हम बचाते हैं; (हम इनकी रक्षा करते हैं)

कुं कुम-कलिआ सुन्तो सुरहिस्स मिउरस एन्त-पवणस्स । पसरो गिरिम्मि इह तह तरुम्मि सन्वं पि सुरहेइ ॥५४॥

शब्दार्थ — (कु कुम-कलिआ-सुन्तो) तेशर की कलिकाओं से, (सुरहिस्स) जो सुगन्ध युक्त है; (मिउस्स) जो कोमल है; ऐसे (एन्त) बहते हुए; (पव-णस्स) पवन का; (पसरो) फैलाव-प्रसार, (इह) इस शरद् ऋतु मे; (गिरि-म्म) पर्वत पर, (तह) तथा; (तहम्म) वृक्ष पर; (सव्वं पि) सभी को; (सुरहेइ) सुगन्धित बना रहा है।

फुल्ला मुणी इह तरू न मुणीउ तरूउ दूरगा भमरा।
वाइ मुणीण तरूणं नव-परिमल-मासलो वाऊ ॥५५॥
शब्दार्थ—(इह) इस शरद ऋतु में; (मुणी तरू) अगस्ति वृक्ष; (फुल्ला) फूल वाले हो गये हैं; (मुणीउ तरूउ) अगस्ति वृक्ष में; (भमरा) भ्रमर; (न दूरगा) दूर नही जाते है। (मुणीण तरूण) अगस्ति वृक्षो के, (नव-परिमल-मासलो) नूतन सुगन्ध से समृद्ध, (वाऊ) हवा; (वाइ) बहती हैं— चलती है।

उद्दीविय-दढ-मयरद्धयग्गिणो वाउणो फुरन्ति रया। मुणि-मालत्तो पङ्कय-मालाहिन्तो पराय-कणा ॥५६॥

शब्दार्थ—(उद्दीविय-दढ मयरद्धयिगणो) वृद्धि को प्राप्त हुई बलवती काम-अग्नि वाले; ऐसे (वाउणो) वायु से; (मुणि-मालत्तो) अगस्ति पुष्पो के समूह से; (और) पकय-माला-हन्तो) कमल पुष्पो के समूह से; पराय-कणा) पराग-कण पुष्प मे रेणु; (रया) वेग के साथ; (अति-शीझता पूर्वक) (फुरन्ति) इधर-उधर उड़ रहे है।

टिप्पण—अग्गिणो । वाउणो । ''न दीर्घो णो'' (१२५) मालत्तो । मालाहिन्तो । ''ङवेर्लुं क्'' (१२६) म्यसञ्च हिः'' (१२७) न ॥

चारुम्मि एत्थ पल्लल-वारिम्मि विसट्ट-पोम्म-मालाओ । दोहि चिअ नयणेहिं होइ न तित्ती नियन्ताणं ॥५७॥

शब्दार्थ—(एत्थ) इस शरद ऋतु में; (चारुम्मि) सुन्दर रमणीय; (पल्लल-वारिम्मि) थोड़े जल वाले छोटे तालाब में; (विसट्ट) विकसित हुए; (पोम्म-मालाओ) नमल के फूलों के समूह से; (चिअ) निश्चय ही; (नियन्ताणं) देखने वालो की; (तित्ती) तृष्ति; (दोहिं नयणेहिं) दोआँखों से;

### १४२ | कुमारपासवरितम्

(न होइ) नहीं होती है। (अर्थात् कमल के फूलों को बार-बार देख़ने पर भी तृष्ति नहीं होती है)

हिप्यण — चारुम्म । वारिम्म । "ङे डें" (१२८) न । मालत्तो । मालाहिन्तो । मालाओ । "एत्" (१२६) न ॥ दोहि । नयणेहि । द्विवचनस्य बहुवचनम् (१३०)

मच्द-गणस्स सुराण य अलं खुकामो हवेइ इह सरए। कामाय पवट्टन्ते बाणं कामस्स य घडन्ते॥५८॥

श्रव्वार्थ—(कामाय) कामदेव के लिए; (बाणं) (फूल रूप) बाण को, (पवट्टन्ते) उत्पन्न करने वाले; (य) और; (कामस्स) कामदेव के लिये; (बाणं) (पुष्प-रूप) बाण को, (घडन्ते) रचना करने वाले; ऐसे; (इह सरए) इस शरद ऋतु मे, (मच्च-गणस्स) मनुष्य-समूह के लिये; (य) और; (सुराणं) देवताओं के लिये; (कामो) कामदेव, (खु) निश्चय ही, (अलं) समर्थ, (हवेइ) हो जाता है।

टिप्पण - मच्च-गणस्स । सुराण । 'चतुर्ध्याः षष्ठी'' (१३१) । कामाय । कामस्स । ''तादर्ध्यङे वी'' (१३२)

मयणिम्म विरहिणीणं वहाइ रुट्ठिम्म को व न वहाय । जंताण वहस्स हुअं फुल्लं सेहालिअ-वणं पि ॥५८॥

शब्दार्थ - (विरहिणीण) वियोगिनी-के; (वहाइ) वध करने के लिये; (सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (सयणिम्म स्ट्रिम्म) कामदेव के रुष्ट होने पर, (कामाण्न जागृत होने पर;) (को व) (इस विश्व में ऐसा कौन है। जो कि; (वहाय) उनका वध करने के लिए (सन्ताप उत्पन्न करने के लिए;) (न) नहीं (तैयार हो जाता हो अर्थान् सभी तैयार हो जाता है); (जं) क्योंकि (देखो); (ताण) उन (स्त्रियो) के; (वहस्स) वध करने के लिए (सन्ताप पहुंचाने के लिए), (फुल्ल) खिले हुए फूलो वाला; (सेहालिअ वणं पि) शेफालिका नामक लताओं का (यह) वन भी; (हुअं) (तैयार) हो गया है।

टिप्पण - वहाइ । वहाय । वहस्स । ''वषाड्डाइश्च वा'' (१३३) इति तादर्थ्यङोडिन् आइ: षष्ठी च वा ॥

वन्दे भण्डीरस्स वि चिरस्स फुल्लिम्म जिम्म अलि-ओली। नील-मणीण न इअरा वण-सिरि-पिट्ठीइ कवरि व्व ॥६०॥ क्रवार्थ—(अंडीररस्स वि) भंडीर नामक वृक्ष विशेष की; (चिरस्स) (उसमें अनेक गुण होने से) चिरकाल तक; (वन्दे) मैं बन्दना करता हूँ। (उसकी प्रशंसा करता हूँ); (जिम्म फुल्लिम्म) जिसके पुष्प-संयुक्त होने पर; (नील-मणीण) नील मणियों की; (इयरा) भिन्नता; (न) नहीं; (अर्थात् उसके पुष्प नील-मणियों के समान ही प्रतीत होते हैं) (और जिसके पुष्पों पर बैठी हुई; (अलि-ओली) भ्रमरों की पंक्ति; (वन-सिरि-पिट्ठीइ) बन-शोभा रूप लक्ष्मी के पीठ पर; (कबरि व्व) विण के समान; (प्रतीत हो रही है अथवा होती है)

टिप्पण-भण्डीरस्स । चिरस्स । मणीण । पिट्ठीइ । "क्वचिद् द्वितीयादेः" (१३४) इति द्वितीयादीनां विभक्तीनां स्थाने षष्ठी" ।

एइ न पहिओ पासे इमस्स असणेसु भूसिअ-वणस्स ।

गन्ध-विसेहि व तेहि बीहन्तो नस्सए दूरे ॥६१॥

शब्दार्थ — (असणेसु) बीजक नामक वृक्ष से; (द्वितीया, तृतीया के स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग); (इमस्स) इस; (भूसिअ-वणस्स) सुशो-भित-वन के; (पासे) पास में, (पिहओ) पिथक, (न) नहीं; (एह) आता है। (गन्ध-विसेहि) गन्ध-रूप विषवाले; (तेहिं) उन (वृक्षों) से; (बीहन्तो) डरता हुआ; (दूरे) दूर से ही; (नस्सए) नष्ट हो जाता है। (भयभीत होता हुआ संज्ञा-शून्य हो जाता है)

टिप्पण-पामे । असणेसु । "द्वितीयातृतीययोः सप्तमी" (१३४) विसेहि । तेहि । दूरे । "पञ्चम्यास्तृतीया च (१३६) इति तृतीया सप्तम्यौ" ।।

इह कणय-पङ्क एहिं रित्त विज्जुज्जलेहि चउ-वीसं। अच्चिज्जन्ति जिणा तेण तेण कालेण सयराहं॥६२॥

शब्दार्थ — (इह) इस शरद ऋतु में; (विज्ज-उज्जलेहि) विजली के समान उज्ज्वल; (कणय-पंकएहिं) स्वर्णवर्णीय पंकजो से; (रिति) रात्रि-काल में ही; (तेण तेण कालेण) रात्रि के आदि काल में और रात्रि के अन्ति-काल में (अर्थात् केवल रात्रि काल में ही); (चउ-वीस जिणा) चौबीसों तीर्थंकरों को; (सयराह) एक साथ ही; (अच्चिज्जन्ति) पूजे जाते हैं।

टिप्पण--रत्ति । "सप्तम्या द्वितीया" (१३७) ॥

प्रथमार्थेपि द्वितीया हृदयते । चल-वीसं ।। आर्षे तृतीया पि हृदयते । तेण तेण कालेण । उज्जाण मण्डवेमुं गरुआ अइ लोहिआई बिम्ब-फलं।
गुरुआइ लोहिआ अइ एव्वारु-फलं च कच्छेसु ।।६३॥
शब्दार्थ—(उज्जाण-मंडवेसु) उद्यान-मडपों में; (बिम्ब-फल) बिम्ब
नामक फल विशेष; (गरुआ अइ) (अपने आप ही) महान् नहीं होने पर भी
महान् हो जाता है; (लोहिआइ) अ-रक्त वर्णीय होता हुआ भी रक्तवर्णीय हो
जाता है, (च) और, (कच्छेसु) जल बहुल देशों में; (एव्वारु फल) ककड़ी का
फल, (गुरुआइ) अपने आप ही बडा हो जाता है; (लोहिआ अइ) लाल नहीं
होता हुआ भी; लाल रग का हो जाता है।

हिष्पण—गरुआअइ । लोहि आइ । गरु आइ । लोहिआअइ । ''क्यङोर्य-लुक्" (१३८)

वेवइ हसइ अ कुमुअं पवेवए विहसए अ कासं च।
देव जलम्मि थलम्मि अ इह पेक्खिंस पेक्खसे इत्थ ॥६८॥
शब्दार्थ—(देव) हे राजन्! (जलम्मि) जल में, (इह) यहाँ पर,
(कुमुअ) कुमुद, (वेवइ) (वायु से) हिलता है, (अ) और, (हसइ) (चन्द्रमा की चान्दर्ना से) खिलता है (उसको); (पेक्खिंस) आप देखते है, (च) और,
(इत्थ थलम्मि) इस भूमि पर; (कास) कास फूल, (पवेवए) (वायु से) हिल रहा है, (विहमए) खिल रहा है, (उसको) (पेक्खिंस) आप देख रहे हैं (अथवा) देखते है।

टिप्पण - वेवइ हसइ। पवेवए विहमए। "त्यादिनाम्०" इति (१३६) इने चौ॥

न हसिस न वोवहससे जइ ता भासेिम कि पि वन्नेमि।
अमुणा सरेण हंसाण माणस तं पि विम्हरिअं।।६४॥
शब्दार्थ-(हे राजन्।) (जइ) यदि. (न हसिस) तुम नही हँसते हो;
(वा) अथवा; (न उवहससे) उपहास विनोद नही करते हो, (ता) तो,
(भामेिम, में बोलता हूँ; (कि पि) कुछ भी, (वन्नेिम, मैं वर्णन करता हूं।
(अमुणा सरेण। इस तालाब से; (तं) वह; (हसाण माणस पि) हसो का मान-सरोवर भी, (विम्हरिअ) मुला दिया गया है, (अर्थात् यह सरोवर इतना
मोहक और आकर्षक है कि इसके आगे-मान-सरोवर भी तुच्छ प्रतीत हो
रहा है)।

टिप्पण -- पेक्खिस पेक्खसे। हससि उवहससे। "द्वितीयस्य सि से" (१४०)

# हेमन्त-शिशिरवर्णनम् ६६-८६-

बहु विश्विउं न सक्कं जाइं दीसन्ति सरय-चिन्धाइं। चरि आइँ विष्फूरन्ते इदो अ हेमन्त-सिसिराण॥६६॥

शब्दार्थ—(जाइं सरय-चिन्छाइं) जो शरद् ऋतु के चिह्न, (दीसन्ति) दिखलाई पड़ते हैं, (उनका), (बहु-विश्वउं) बहुत प्रकार से वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, (अ) और, (इदो) इधर; (उद्यान के अन्य भागों में); (हेमन्त-सिसिराण) हेमन्त और शिशिर ऋतु के, (चिरआइ) चिरत अर्थात् लक्षण. (विष्फुरन्ते) प्रकट होने लगे है।

टिप्पण—भासेमि । वन्नेमि । "तृतीयस्य मिः" (१४१) बाहुलकात् मिव स्थानीयस्य मेः इकारलोपश्च । सक्कं ।

विच्छुहिरे कलयण्ठा सूसइरे ताण तारिसो कण्ठो । दीसन्ते कुन्द-लयाउ विष्फुरन्तीह रोलम्बा ॥६७॥

शब्दार्थ - (कलयण्ठा) (मधुरवाणी बोलने से) मीठे कण्ठवाली कोयल. (विच्छुहिरे) (बोलने के प्रति) मन्दसो प्रतीत होने लगी है, (ताण) उन कोयलो का, (तारिसो) वैसा, (मधुर और मोहक) (कठो) कण्ठ, (सूस- इरे) सूखने लगा है। (कुन्द लया उ) कुन्द लताएँ भी, (दीसन्ते) दिखलाई पड़ रही है; (इह) इन कुन्द-लताओं पर, (रोलम्बा) भ्रमर, (विष्फुरन्ति) डोल रहे है, परिभ्रमण कर रहे हैं।

टिप्पण — दीर्सान्त । विष्फुरन्ते । विच्छुहिरे । दीसन्ते । विष्फुरन्ति । "बहुष्वाद्यस्य न्ति न्ते इरे" (१४२) क्वचिद् इरे एक्त्वेपि । सूसइरे ॥

इह पेक्खह पेक्खित्था इहेह पासह इहावि पासित्था। लवली-लयाउ फलिणी-लयाउ फद्धा इवा फुल्ला॥६८॥

शब्दार्थ - (इह पेक्खह) यहाँ देखो; (इह पेक्खित्था) यहाँ देखो. (इह) यहाँ; (पर भी) (पासित्था) देखो; (लवली-लया) लवली लता. (उ) पादपूर-णार्थ, (फिलिगी लया) प्रियंगु लता. (उ) पादपूरणार्थ, (फिद्धा इव) (परस्पर में); (विकसित होने की हिंद्ध से) अपनी अपनी विशेषता बतलाने के लिए मानो प्रतिस्पर्धी कर रही हों इस तरह से; (आफुल्ला) (दोनों ही लताएँ परिपूर्ण रूप से पुष्पों से उत्फुल्ल हो गई हैं; पुष्प समन्वित हो गई हैं।

टिप्पण-पेक्खह। पेक्खित्था। पासह। पासेत्था। मध्यमस्येत्थाह चौ'' (१४३) नोवदिसामी नो संदिसामु न य आदिसाम किं तु इमा । गायन्ति इह सयं चिअ मिलिआ कसणेच्छ्र-गोवीओ ॥६८॥

शब्दार्च — (न उविदसामो) न हम उपदेश देते हैं; (नो संदिसामु) न हम सन्देश देते हैं; (य) और; (न आदिसाम) न हम आदेश देते हैं; (किन्तु) परन्तु, (इमा) ये; (कसण इच्छु-गोवीओ) काले-सांठे-इक्षु की रक्षा करने वाली; ये स्त्रियाँ ही; (चिअ) निश्चय ही, (सयं) स्त्रयमेव अपने आप ही; (मिलिआ) सम्मिलित होकर; (इह) यहाँ पर; (गायन्ति) गायन करती हैं।

तुवरामो चणएसुं नव-सरिसव-कन्दलीसु तुवराम । तुवरामु मूलएसुं इअ कच्छ-त्थीण सरम्भो ॥७०॥

शब्दार्थ—(चणएसुं) चना नामक घान्य (के लिये); (तुवरामो) हम उद्यम करे; (नव सरिसव-कन्दलीसु) नये सरसों की कुंपल (के लिए); (तुव-राम) हम उद्यम करे, (मूलएसुं) मूली-शाक-विशेष (के लिये); (तुवरामु) हम उद्यम करे। (इअ) इस प्रकार, (कच्छ-त्थीण) खेत की रखवाली करने वाली स्त्रियो का, (सरम्भो) वार्तालाप था।

टिप्पण--- उविदसामो । संदिसामु । आदिसाम । तुवरामो । तुवराम । तुवरामु । "तृतीयस्य मोमुमाः" (१४४)

हसए अ तुवरए तह लेइ अ पुंनामयाई एस जणो।

कीस न हससि न तुवरिस न लेसि विलया इस लवन्ति ॥७१॥

शब्दार्थ हे सिख ! (एस जणो) रखवाली करने वाली स्त्रियो का समूह, (हँसए) हँमता है, (अ) (पुंनामयाइं-) पुन्नाग-सुरपणिका पुष्पों को; (लेइ) लेता है; (कीस) किस कारण से ? (न हसिस) तूं नहीं हँसती है; (न तुवरिस) तू उद्यम नहीं करती है ? (न लेसि) (पुष्पों को तू नहीं लेती है।) (इअ) इस प्रकार; (विलया) विनताएँ. (लवन्ति) बातचीत करती है।

टिप्पण—हसए। तुवरए। ए स्थाने तु से पाठे। हससे। तुवरसे।
"अत एवैच्से" (१४५) अत इति किम्। लेइ। लेसि। एवकारः अत् एच् से
एवेति विपरीताव धारणनिषेघार्यः। तेन अकारान्तादिप इच् सिश्च सिद्धौ।
हससि। तुवरसि। इच उदाहरणं तु हसइ इति क्रयम्॥

तं सि तहा एस म्हि अ अम्हित्य जुव म्ह सम-गुण म्हो अ । गायामो इअ नव-लट्ट-गोविआणं इदो वत्ता ॥७२॥ सञ्जार्थ—(तं सि) तू है; (तहा) तथा; (एस म्हि) यह मैं हूं; (अ) और; (अम्हित्थ) हम हैं; (जुब म्ह) (स्तेह से एक स्थान पर हम दोनों मिले हैं); (अ) और; (सम-गुण म्हो) हम समान गुणवाले हैं (अर्थीत् अपन में माधुर्य, रूप तरुणता आदि समान हैं); (इअ) इस प्रकार; (इस हेमन्त-। शिशिर काल में); (गायामो) हम गायन करती है—अथवा गायन करें। (इदो) ऐसी; (नव-लट्ट-गोविआणं) तूतन-धान्य-फल-आदि की रक्षा करने वाली महिलाओं की; (वत्ता) वार्ता बातचीत थी।

टिप्पण-तं सि । "सिनाऽस्ने: सि:" (१४६)

अत्य अहं तुममेसा दिरसेइ न का वि कुसुम-विश्वाणं।
इअ भणिअ का वि कारइ मुचुकुन्दाओं कुसुम-हरणं।।७३।।
शब्दार्थं -(अहं) मैं, (अत्यि) हूँ; (एसा तुमस्) यह तुम हो; (तो फिर)
(का वि) कोई भी; (कुसुम-विश्वाण) पुष्प-विश्वान (अर्था पुष्प-ग्रन्थन
कला); (न दिरसेइ) नहीं बतलाती हो। (इअ) इस प्रकार; (भणिअ)
कह करके; (का वि) कोई सखी; (मुचुकुन्दाओ) मुचुकुन्द वृक्ष से, (कुसुमहरणं) पुष्प चयन; (कारइ) करवाती है।

टिप्पण—िम्ह । म्ह । म्हो । "मिमोमैम्हिम्होम्हा वा" (१४७) पक्षे अम्हित्य । अत्थि । "अत्थिस्त्यादिना" (१४८) इति च अस्तेस्त्यादिभिः सह अत्थि ।

अलि-गुञ्जिअं करावइ मालिणि-हल्लप्फलं करावेइ।
जाणावइ रइ-लीलं मयणं भावेइ पारत्ती ॥७४॥
शब्दार्थ- (पारत्ती) पारती-पुष्प; (अलि-गुञ्जिअं) भवरों का गुञ्जारवः (करावइ) करता है। (मालिणि-हल्लप्फलं) मालिनी को उतावल (करावेइ) कराता है, (रइलील) रित-लीला कोः (जाणावइ) बतलाता है। (मयणं)
कामदेव कोः (भावेइ) (कामियों के हृदय में) प्रवृत्त कराता है। ऐसा यक्षे
पारती का पूष्प है।

े टिप्यण—दिरिसेइ। कारइ। करावइ। करावेइ। "णेरदेदावावे" (१४९) इति णेः अत् एत् आव आवे। बाहुलकात् क्वचित् एत् न। जाणावइ। क्वचित् आवे न। भावेइ।

तोसविअ-तरुण-गोवं तोसिअ-हरिणं इदो अ-जव-गोबी। से भामइ गीअ-झुणि पउत्थ-सत्थं भमाडेइ॥७५॥

### १५८ | कुमारपालवरितम्

शब्दार्थ—(तोसविअ तरुण-गोवं) जिसने नवयुवक-खेतरक्षक को सन्तुष्ट किया है; ऐसी; (तोसिअ-हरिण) जिसने (अपनी मधुरता द्वारा) हरिण को सन्तुष्ट किया है; ऐसी. (गीअ-झुणि) गीत घ्विन को; (जव-गोवी) जी की रक्षा करने वाली-महिला, (इदो) इस प्रदेश में; (खे) आकाश में; (भामइ) (गीत-घ्विन को—उच्च-स्वर से गाने के कारण सारे प्रदेश में और आकाश में) घुमाती है। (पउन्थ-सत्थ) प्रवासियों के समूह को; (भमाडेइ) (यह गीत अपनी सरसता और मधुरता से) घुमाता है. (काम-भावना उत्पन्न करक मूच्छित करता है)

टिप्पण--तोसावअ । तोसिस । "गुर्वादेरविवा" ॥ (१५०) भमाडेइ । भ्रमेराडो वा (१५१) पक्षे भामइ ॥

कारिअ-अलि-कुल-रोला मरुवय-माला कराविअच्छि-छणा। उअ कारीअइ जीए जयं करावीअइ अणङ्को॥७६॥

शब्दार्थ — जिससे; (जय) विजय; (कारीअइ) कराई जाती है. (जिसके प्रताप मे जय प्राप्त होतो है— ऐसी;) (जीए अणंगो) जिससे काम-भावना, (करावीअइ) कराई जाती है; (अर्थात् जिसमे काम-भावना जागृत होती है ऐसी;) (करावि-अच्छि छणा) जिसने आँखों मे आनन्द उत्पन्न किया है ऐसी; (कारिअ अलि-कुल रोला) (जिसने गन्ध के कारण मे) भँवरो के समूह मे क:लाहल (भ्रमण पूर्वक गुंजारव) उत्पन्न कर दिया है; ऐसी; (मसवय-माला) महवा के पुष्पों की मालाओं को; (उअ) देखो ।

कुन्देहि कराविज्जङ तह कारिज्जइ नवेहि लवलेहि। ज ताण परिमल-वहो गन्धवहो मारइ पउत्थे॥७७॥

शब्दार्थ — (ताण) उन (कुन्द और लवलपुष्पो) की; (परिमल-वहो) पराग को धारण करने वाला; (गन्ध-वहो) (उन पुष्पों की) गन्ध को धारण करने वाला; (गन्ध-वहो) (उन पुष्पों की) गन्ध को धारण करने वाला, वायु विशेष, (पउत्थे) प्रवासियों को; (मारइ) घायल कर देता है, (जं) (ऐसा जो घायल रूप कार्य किया जाता है); वह; (कुन्देहि) कुन्द कें पुष्पों से; (कराविज्जइ) कराया जाता है; (तह) तथा; (नवेहि लवलेहि) त्रतन लवली पुष्पों से; (कारिज्जइ) कराया जाता है।

िटप्पण—कारिअ । कराविअ । कारीअइ । करावीअइ । (करावि-ज्जइ) कारिज्जड । "लुगावी क्त भावकर्मसु" (१५२)

# ः कारेइ कं न हरिसं कारावेइ अ न कं रउच्छाहं। हासाविअ-जूव-गोवा जूव-गोवी कारिआणङ्का ॥७८॥

शब्दार्थ — (हासाविअ जुव-गोवा) जिसने नव युवक खेतरक्षक को हंसाया है; ऐसी, (कारिअ अणंगा) जिसने (दर्शक के हृदय में) काम-भावना उत्पन्न कर दी है; ऐसी; जुव-गोवी) नवयुवती-खेत-रिक्षका, (क) किसकी; (हरिस) हर्ष न; (कारेइ) नहीं कराती है, (ऐसी युवती को देख करके कौन प्रसन्न न हो) (अ) और, (क) किसको; (रउच्छाहं) रित-उत्साह; (न) नहीं; (कारावेइ) करवाती है। (अर्थात् ऐसी युवती को देख करके प्रत्येक पुरुष काम-विद्वल हो जाया करता है)

टिप्पण कारिज्जइ। मारइ। कारेइ। कारिआ। "अदेल्लु क्यादेरत आ" (१५३) अदेल्लुकीति किम्। करावीअइ। आदेरिति किम्। कारिअ। इह अन्त्यस्य मा भूत्। आवे आव्यादेशयोरिप आदेरत आत्वम् इच्छन्ति। कारा-वेइ। हासाविअ।

जाणामि न हि न जाणिम नारङ्ग-फलाईँ विश्विउं देव !।

वण-सिरि वहूएँ घट्टंसुआई सोहन्ति एआई ।।७६॥

शब्दार्थ—(देव) हे देव कुमारपाल ! (नारग फलाई) नारंगी के फलों को; (वाश्विउ) वर्णन करने के लिये, (न हि जाणिम) नहीं जानता हूँ, (ऐसा) (न) नहीं; किन्तु (जाणामि) मैं जानता हूँ। (वण-सिरि-वहूए) वन की शोभारूप वधू के, (एआई) ये (पास मे रहे हुए); (घट्ट सु आई) (नारंग फल रूप) बूटेदार कौसुम्भ वस्त्र, (फल ही एक प्रकार के वस्त्र है) (सोहन्ति) सुशोभित हो रहे हैं।

पउमसिरि तं भणामो भणिमो तं लच्छि भणिमु तं गउरि ।
भणमु तिमले भणाम य तं गङ्गे तं भणामु कमलच्छि ॥६०॥
तं सिरि भणमो भणिम तमुमे जए तं च भणम कुन्द-वणं ।
उच्चिणह गहिअ-नामं लवन्ति विलया इजन्नोन्नं ॥६१॥
बाब्दार्थं - (हे पउमसिरि !) हे पद्मश्री (त) तुमको; (भणामो) हम कहती हैं; (हे लच्छि !) हे लक्ष्मी ! (तं) तुमको; (भणिमो) हम कहती हैं; (हे चले !) हे लक्ष्मी ! (तं) तुमको; (भणिमो) हम कहती हैं; (हे इले !) हे इला ! (तं) तुमको; (भणमु) हम कहती हैं; (व) और, (हे गंगे !) हे गंगा !
(तं) तुमको; (भणाम) हम कहती हैं; (हे कमलच्छि) हे कमलाक्षि ! (तं) तुमको; (भणामु) हमं कहती हैं।

### १६० | कुमारपालचरितम्

हिष्यम-भणामो। भणिमो। भणिमु। भणाम। भणामु। भणिम। "इच्च मो मु मे वा" (१४४) इति अत इत्त्वं चाद् आत्वं वा। पक्षे भणमु। भणमो। भणम। गहिअ। "क्ते" (१४६)

(द १)—(हे सिरि) हे श्री! (तं) तुमको; (भणमो) हम कहती हैं; (हे उमे!) हे उमा! (तं) तुमको, (भणम) हम कहती हैं, (हे जए) हे जया! (तं) तुमको; (भणम) हम कहती हैं, कि (कुन्द-वणं) कुन्द जाति के वृक्ष से फूलों को, (उच्चिणह) चयन करो, (इअ) इस प्रकार; (अन्नोन्नं) परस्पर में; (गहिअ नाम) नाम कहकर, (विलया) विनताएँ (लवन्ति) बोलती है।

फलिणि-कुसुम विहसिउं विहसेउं लोद्धयं पयट्टेइ । हसिऊणं विहसेऊण निअ इमं अणहसे अव्वं ॥=२॥

शब्दार्थ—(फलिणि-कुसुम) प्रियंगु लता विशेष के फूल को; (विह-सिउ) विकसित करने के लिये; (और) (लोद्धयं) लोधजाति के वृक्ष के फूल को; (विहसेउं) विकसित करने के लिये; (पयट्टेइ) यह प्रवृत्ति करता है (ऐसे प्रवृत्तिशील), (इम) इसको; (जो कि) (अणहसेअव्वं) हंसी का पात्र नहीं है किन्तु जो क्लाघ्य है; (ऐसे) (इमं) इसको; (हसिऊणं) हंसकर; (विहसे-ऊण) (शब्दपूर्वक) हसकर (हे सिख !); (निअ) देखों।

गन्धेण अहसिअव्वं विहसेहिइ इमिममं च विहसिहिइ। विहसेइ इमं विहसइ इमं च वारुणि-वणे पुष्फं॥८३॥

शब्दार्थ—(गन्धेण अहसिअव्वं) गन्ध के कारण से जो प्रश्नसा योग्य है, ऐसा; (इमं) यह; (वारुणि-वणे) इन्द्रायनलता के उपवन में; (पुष्फं) पुष्प; (विहसेहिइ) विकसित होगा; (इमं च विहसिहिइ) और यह भी विकसित होगा; (इमं) (यह तीसरा भी); (विहसेइ) विकसित होता है अथवा हो रहा है, (इम च) (और यह चौथा भी), (विहसइ) विकसित हो रहा है।

इह हसउ पहिअ-लोओ हसेउ उज्जाण-वालिआ-लोओ । विहसन्त-हिओ विहसेन्त-लोअणो फलिअ-बोरीहि ॥५४॥

शब्दार्थ — (फलिअ-बोरीहि) प्रफुल्लित हुए बेरों के कारण से; (विह-सेन्त-लोअणो) प्रफुल्लित हो रहे हैं नेत्र-जिनके ऐसा; (विहसन्त-हिओ) प्रफु-ल्लित हो रहा है हृदय-जिनका ऐसा; (पिहअ-लोओ) पिथक-लोग=यात्री-समूह, (इह) यहाँ-उपवन में, (हसउ) प्रसन्न होवे—हसे; (उज्जाण-वालिआ-लोओ) उद्यान-पालिका-लोग भी (हसेउ) प्रसन्न होवे—हंसे; (उद्यान-पालिका महिलाओं के यौवन को देख कर के पश्चिक-गण हंसें और पश्चिकों के मनो-भावों को समझ करके उद्यान-पालिकाएँ हंसें)

हिष्येण—विहसिउं। विहसेउं। हसिऊणं। विहसेऊणं। अणहसेअव्यं। अहिस अव्यं। विहसेहिइ। विहसिहिइ। ''एच्च क्त्वातुम्तव्य भविष्यत्सु" (१५७) इति एत्। चकाराद् इत्यं च।

"प्रेषानुज्ञावसरे कृत्यपञ्चम्यौ" (हे० ४४) इत्यनेन अवसरे पञ्चमी ॥ जयइ अणङ्को कह पहु सुणाउ विहसेज्ज जइ न पुंनागो ।

नय विहसेज्जा लवली होई अइ न वि अ कुन्देहि ।। ८५।।

शब्दार्थं — (हे पहु) हे प्रभु कुमारपाल ! (सुणाउ) सुनें; (जइ) यदि;
(पुंनागो) पुनाग नामक पुष्प; (न विहसेज्ज;) विकसित नहीं होता है तो;
(य) और; (लवली) लवली नामक लता का पुष्प; (न) विहसेज्जा विकसित नहीं होता है तो; (अ) और; (कुन्देहि) कुन्द पुष्प द्वारा, (न होई अइ) नहीं; (विकसित) हुआ जाता है तो, (अनंगो) रित-कामदेव, (कह) कैसे; (जयइ) जयशील-अथवा विजयी होगा।

विहसेइ। विहसइ। हसउ। हसेउ। विहसन्तः विहसेन्त। "वर्तमान पञ्चमी शतृषु वा" (१४८) इति एवाँ ॥ क्विचन्न। जयइ। क्विबद् आत्वमि। सुणाउ। विहसेज्ज। विहसेज्जा। "ज्जाज्जे" (१४६) इति ए॥ उद्यानवर्णनोपसंहारो तिज्ञः सौक्यमन संध्याकमं च—

होइज्जइ फलिणी-कुसुमेहि लहिज्जेज्ज केहि निच्छ-सुहं।

केहि न लहिज्ज हरिसो जह दीसइ वुच्चइ तहेअ ।। द।। शब्दार्थ — (फिलणी-कुसुमेहि) प्रियंगु के पुष्पों द्वारा; (होइज्जइ) उत्पन्न हुआ जाता है; (ऐसो स्थित में) (केहि) किनके द्वारा; (अच्छि-सुहं) आखों का सुख (देखने पर उत्पन्न होने वाला सुख); (न लहिज्जेज्ज) नहीं प्राप्त किया जाता है; (केहि) किनके द्वारा; (हरिसो) हर्ष; (न लहिज्ज) नहीं प्राप्त किया जाता है; (अर्थात् सभी प्रसन्न और सन्तुष्ट होते ही हैं) (इसीलिये कहा जाता है कि) (जह दीसइ) जैसा देखा जाता है; (तहेव) वैसा ही; (वुच्चइ) कहा जाता है। (अर्थात् अनुभूति का ही वर्णन किया जाता है)

टिय्यच-होई अइ। होइज्जइ। लहिज्जेज्ज। "इअइज्जी क्यस्य" (१६०) बाहुलकात् क्वचित् क्योपि विभाषया। लहिज्ज।

दीसइ। बुच्चइ। "हशिवचेडीसडुच्चम्" (१६१) इति नयस्य डीस-डुच्ची।। इअ राया उज्जाणं तं कासी नयण-गोअरं सव्वं। काही सउहे गमणं संझा-कम्मं च काहीअ।। प्रशा शब्दार्थ — (इअ) इस प्रकार, (राया) राजा कुमारपाल नेः (तं) उसः (सब्दं उज्जाणं) सम्पूर्ण उद्यान को, (नयणगोयरं) (नेत्र) हिष्ट-गोचर, (कासी) किया (देखा)ः तत्पश्चात् (सउहे) राज-महल मेः (गमणं काही) गमन किया, (च) औरः (संझा-कम्मं) संघ्या-कर्म-सायं-कालीन करणीय कार्यः (काहीअ) किये।

टिप्पण-कासी। काही। काहीअ। "सी ही हीअ भूतार्थस्य" (१६२) इति भूतार्थविहिता द्यतन्यादेः सी ही ही अ।

अह पढि<mark>अं सू</mark>एहिं हुवीअ संझा अहेसि अत्थमणं। अम्ह खणो आसि तमो हुज्जइ ससि-उग्गमो हुज्ज॥८८॥

शब्दार्थ — (अह) अथ — तत्पश्चात्, (सूएिंह) सूत-मंगल पाठी-द्वारा, (पिठअं) कहा गया; (राजा से निवेदन किया गया कि), (सझा हुवीअ) संघ्या हो गई है, (अत्थमणं अहेिंस) सूर्यास्त (भी) हो चुका है; (अम्ह) हुमारा; (खणो) पढ़ने का समय (भी), (आसि) हो गया है, (तमो हुज्जइ) अधकार भी; हो गया है, (सिस-उग्गमो) चन्द्रोदय भी; (हुज्ज) हो गया है।

टिप्पण — हुवीअ । "व्यञ्जनाद् ईअः" (१६३) अहेसि । आसि । "तेनास्तेरास्यहेसी" (१६४)

हुज्जद्द हुज्ज । "ज्जात् सप्तम्या ईर्षी" (१६४) इति सप्तम्यादेशात् ज्जात् पर दर्वा ।।

होस्सामि दुही होहिमि दीणो होहामि असरणो इण्हि।
इअ चिन्तन्तो विरहं सहइ रहङ्गो रहङ्गीए ॥८६॥
शब्दार्थ — (दुही होस्सामि) मैं दुःखी हो जाऊँगा, (दीणो होहिमि) मैं
दीन हो जाऊँगा. (असरणो होहामि) मैं अशरण-अनाथ हो जाऊँगा, (इण्हि)
इस समय मे याने इस रात्रि-काल के आने पर; (इअ) इस प्रकार, (चिन्तन्तो)
चिन्ता करता हुआ, (रहंगो) चक्रवाक (रहंगीए) चक्रवाकी के; (विरहं)
विरह को; (सहइ) सहन करता है।

टिप्पण—होहिमि। "भविष्यति हिरादिः" (१६६) इति भविष्यदर्थ-विहिते प्रत्यये परे तस्यैव आदिहिः प्रयोक्तव्याः॥ वायव्य-ण्हाण-ण्हाया होस्सामो होहिमो अणज्झयणा।
होहामो कय-गेंड्डी-खेड्डा होस्साम विगय-भया।।६०॥
शब्दार्थ-(मुनि-पुत्र बटुकों की बातचीत का वर्णन;-जब कि वे चरकर आती हुई गायों को लेने के लिए उनके सम्मुख जाते हैं); (वायव्य-ण्हाणण्हाया) आती हुई गायों के खुरों से ढीली पड़ो हुई और वायु के कारण
ऊपर उठी हुई धूल का उड़-उड़कर शरीर पर लगना ही है एक प्रकार का
जो स्नान; ऐसे स्नान से स्नान किये हुए; (होस्सामो) हम हो जावेंगे, (अणजझयणा) (सच्या-समय अनध्यायकाल होने से) अनध्याय=पठन पाठन से
रहित; (होहिमो) हम हो जावेंगे, (कय-गेड्डी-खेड्डा) (उपरि भाग जिसका
कुछ टेढा होता है वह लकड़ी गेड्डी कहलाती है) ऐसी लकड़ी से खेला है
खेल जिन्होंने, ऐसे, (होहामो) हम हो जावेंगे, (विगय-भया) (इस समय
अध्यापक का नियन्त्रण नहीं होने से,) भयरहित (होस्साम) हम हो जावेंगे।

होहाम मुक्क-मेरा होहिम गोवाल-गुजजरी-गाया।
होस्सामु मित्त-मिलिआ होहामु तहेश्व कय-नट्टा।।६१॥
शब्दार्थ-(मुक्क मेरा) (जंगल में निजंनता होने से) हम सभी मुक्तमर्यादा वाले हो जावेगे, (गोवाल-गुज्जरी गाया) गोपाल गूजंरी (अहीरों
द्वारा गाये जाने वाले गीत) को गाने वाले (होहिम) हम हो जावेंगे, (मित्तमिलिआ) मिले हुए मित्र वाले, (होस्सामु) हम होवेंगे, (तहेअ) और इसी
प्रकार से, (कय-नट्टा) रचा है तृत्य जिन्होंने; ऐसे, (होहामु) हम हो जावेंगे।
(अर्थात् हम लोग नृत्य-गीत खेल-कूद आदि स्वतन्त्रतापूर्वक मित्रों के साथ
नि:शक होकर करेंगे)

होहिसु रिमरा भिमरा होहिस्सा निव्वुआ य होहित्था। इअ मुणि-वडुआ जम्पन्ति गावि-समुहं वणे जन्ता ॥६२॥ शब्दार्थ—(रिमरा) क्रीड़ा करने वाले; (होहिमु) हम होवेंगे; (भिमरा) इघर उधर भ्रमण करने वाले; (होहिस्सा) हम होवेंगे, (य) और, (निब्बुआ) (सभी परतन्त्रता मय प्रवृत्तियों से) निवृत्त याने सुखी, (होहित्था) हम होवेंगे; (इअ) इस प्रकार; (मुणि-वडुआ) मुनि-पुत्र-बद्धक; (गावि समूहं) गायों के सम्मुख, (वणे) जगल में (जन्ता) जाते हुए, (जम्पन्ति) बोलते हैं।

टिप्पण-होस्सामि । होहामि । होस्सामो । होहामो । होस्साम । होहाम । होस्सामु होहामु । "मिमोमु मे स्सा हा न वा" (१६७) पक्षे होहिमि । होहिमा । होहिम । होहिमु ॥ होस्सं कय-नेवच्छा काहिमि कुरले णडालिअं काहं।।

दाहिमि वासं केसेसु दाहमिल अम्मि तिलयं च ॥६३॥

(नायका—अपने प्रिय के समागम के पूर्व श्रुंगार आदि क्रियाओं का चिन्तन और वैसी प्रवृत्ति करती है) इनका वर्णन इन पाँच गाथाओं द्वारा वर्णन किया जाता है—

शब्दार्थ—(कय-नेवच्छा) सुन्दर वेष धारण किया है जिसने ऐसी; (होस्स) मैं होऊँगी. (कुरले) केशो का न्यू गारित, (काहिम) करूँगी, (णडा-लिअ) तिलक आदि से ललाट को सुशोभित, (काहं) करूँगी, (केसेसु) केशो में, (वासं) सुगन्ध को, (दाहिमि) दूँगी अर्थात् बालों को सुगन्धित करूँगी; (अलि अम्मि) कपाल पर; (तिलयं) तिलक (दाहम्), दूँगी, याने तिलक करूँगी।

पिअ-संमुहं च गच्छं सोच्छं गीअं च हरिसओ रोच्छें।।

तारुन्न-फलां वेच्छं दच्छं मोच्छं च संतावं।।६४।।

शब्दार्थ-(स्वागतार्थ) (पिअ-संमुह) प्रियतम के सम्मुख (गच्छ)
जाऊँगी, (गीअं) (पित द्वारा गाये हुए) गीत को, (सोच्छं) सुनूँगी, (हरि-सओ) (पित के मिलन से उत्पन्न) हर्ष से, (रोच्छ) मै रोऊँगी, (तारुन्नफल)
(आलिगन-परिरभन रूप) यौवन का फल, (वेच्छ) अनुभव करूँगी, और
(सतावं) मन के खेद को, (मोच्छं) छोड़ दूँगी याने खेद-मुक्त हो जाऊँगी।

छेरछ भेच्छ नक्खेहि पिअं वोच्छं च तेण भोच्छं च।
सोच्छिरसं पिअयम-चाडु आइँ मोहं च गच्छिरसं ॥६४॥
शब्बार्थ—(पिअं) प्रियतम को; (नक्खेहि) नखों से, (छेच्छं भेच्छ)
(प्रेमवशात्) छेदू गी —भेदू गी, (च) और, (वोच्छं) (पित को) गुप्त बात भी कहूँगी, (च) और (तेण) उसके (पित के) साथ, (भोच्छ) भोग भोगू गी; (पिअयम चाडु आइँ) प्रियतम के चाटुकारी प्रिय वचनों को, (सोच्छिरसं) मैं सुनू गी, (च) और (मोह); कितंब्य मूढता रूप) मोह को, (गच्छिरसं) जाऊँगी याने रित क्रिया के समय में मैं अपनी सब सुध बुध खो दूँगी;। हसउ अ रमउ अ तुह सिह-अणो हमामु अ रमामु अ अहं पि। हससु अ रमसु अ तां पि हु इअ भणिही मह पिओ इंण्हि ॥६६॥ शब्बार्थ—(मह पिओ) मेरा प्रियतम, (इंण्ह) इस समय में, (आवेगा

और) (इअ) इस प्रकार; (भिणही) कहेगा, (ह) निश्चय ही, (तुह) तुम्हारा;

(सिंह-अणो) सखीजण = सहेलियाँ; (इसउ) हैंसे; (अ) और; (रमउ) खेले; (पित कहेगा); (अहं पि) मैं भी; (हसामु) हुँसूं; (अ) और; (रमामु) क्रीड़ा करें। (अर्थात् हम दोनों क्रीड़ा करें। (अतः हे सिखयों ! यदि तुम स्वयं ही मेरे पित के आने के पूर्व ही चली जाओ तो अच्छा रहेगा, यह समझाने के लिये नायिका उपरोक्त शैली से अपने सहेलियों के साथ बातचीत करती है।

सहिमेवं च भणिस्स तम्बोलं देहि देसु पुष्फं च। इअ चिन्तन्ती वासय-सज्जा सज्जेइ पिअ-सेज्ज॥८७॥

शब्दार्थ—(तम्बोलं) (सुपारी कत्था आदि युक्त) पानः (देहि) मुझे दो, (च) औरः (पुष्फ) पुष्प, (देसु) मुझे दो, (एवं) इस प्रकारः (सिहम्) सखी कोः (भणिस्सं) (पित के आने पर)कहूंगी, (इअ) इस प्रकार, (चिन्तन्ती) सोचती हुई, (वासय-सज्जा) वासक-सज्जा (रित की लालसा से अंगराग आदि से अपने आपको तैयार करनेवाली स्त्री वासक-सज्जा कहलाती है) (पिअ-सेज्जं) अपने प्रियतम की शैंय्या कोः (सज्जेइ) सजाती है:।

दिष्पण —होस्स। "मेः स्सं" (१६९) इति स्स वा॥ काहं। दाहं। "कृदो ह" (१७०) पक्षे काहामि। दाहिमि॥

गच्छ । सोच्छ । रोच्छ । वेच्छं । दच्छ । मोच्छं । छेच्छं । भेच्छ । वोच्छं । मोच्छं । "श्रुगमि-रुदि-विदि-हिश-मुचि-विच-छिदि भिदि-भुजा सोच्छं गच्छं रोच्छं वेच्छ दच्छ मोच्छ वोच्छं छेच्छं भेच्छं भोच्छं" इत्यादिन। इवादीना सोच्छ मादयः ॥

सोन्छिस्सं । गन्छिस्स । सोन्छादयः इजादिषु हि लुक् च वा। (१७२) इत्यादिना श्वादीनं स्थाने इजादिषु भविष्यदादेशेषु यथासख्यं सोन्छादयः त एव आदेशा अन्त्यस्वराद्यवयव वर्जा हि लुक् च वा।।

हसउ। रमउ। हसामु। रमामु। हससु। रमसु। दुसुमु विघ्या-दिष्वेकस्मिस्त्रयाणां" (१७३) विघ्याद्यर्थोत्पन्नानाम् एकत्वेर्ये वर्तमानानां त्रयाणामपि त्रिकाणां यथा संख्यं दुसुमु आदेशाः ॥

देहि। देसु। "सोहिर्वा" (१७४) इति पूर्वसूत्रविहितस्य सोहि वा॥
तां रमसु तां रमेज्जसु तुमं रमेज्जे रिमज्जिहि तुमं पि।
रम तां पि वयं रिममो रमन्तु ए आ रमह तुब्भे ॥६८॥
(आठ गावाओं द्वारा व्यक्षिचारिणी स्त्रियों की बातचीत का वर्णन
किया जाता है—)

#### १६६ | कुमारपास चरितम्

शब्दार्थ-(हे सिंख) (तं रमसु) तुम रमण करो; (तं रमेज्जसु) तुम रमण करो; (तुम रमेज्जे) तुम रमण करो; (तुम पि) तुम भी; (रिमिज्जिहि) रमणकरो; (त पि रम) तुम भी रमो; (वयं रिममो) हम रमण करें; (ए आ रमन्तु) ये रमण करें, (तुब्भे रमह) तुम रमण करो।

एआ हसन्तु तुम्हे हसह हसामो वयं पि नीसङ्कं।

दइएण रिमज्ज इमा इमा रमेज्जा इमा रम ।।८८।।

शब्दार्थ—(एआ हसन्तु) ये हँसे, (तुम्हे हसह,) तुम हँसो; (वयंपि)
हम भी, (नीसंकं) निर्भयता पूर्वक, (हसामो) हँसे; (दइएण) अपने प्रियतम
के साथ, (इमा) यह; (रिमज्ज) रमण करें; (इमा) यह दूसरी भी; (रमेज्जा)
रमण करें; (इमा) (यह तीसरी भी;) (रमइ) रमण करती है।

एसा रिमिहिइ एसा रिमज्ज एसा वि संपइ रमेज्जा।

एसा रिमज्ज एसा रमज रमेज्जा य एसा वि ।।१००।।

शब्दार्थ—(हे सिख !) (संपइ) अभी इसी समय में ही, ऐसा यह,
(रिमिहिइ) रमण करेगी, (एसा) यह (दूसरी भी); (रिमज्ज) रमण करेगी;
(एसा वि) यह (तीसरी) भी; (रमेज्जा) रमण करेगी; (एसा रिमज्ज) यह
रमण करे; (एसा रमज) यह (दूसरी भी) रमण करे, (य) और; (एसा वि)
यह (तीसरी भी), (रमेज्जा) रमण करे। (इसमे भिवष्यत्काल एवं आज्ञार्थं
के प्रयोग किये गये हैं)।

होज्जम्हाणं समझो होज्जा सच्छन्द-गो जणो एस ।
ण हु होज्ज जइ पओसो ता एस जणो कहं होज्ज ॥१०१॥
शब्दार्थ—(हे सिख !) (म्हाणं) हमारा, (समओ) समय, (होज्जा हो
गया है; (एस जणो;) यह पुरुष (भी, मेरे समान ही) (सच्छन्द-गो) स्वेच्छाचारी; (होज्जा) होता है, (हो गया है; होवे, होगा; हुआ है—होने-वाला
आदि सभी कालो के रूप 'ज्ज' प्रत्यय में आ जाते हैं), (हुं) निश्चय ही,
(जइ) यदि, (पओसो) रात्रि प्रारम्भ होने का समय, (दिन और रात्रि का
सन्धि काल) (ण होज्ज) नही होता तो; (एस जणो) यह (दिखलाई पड़ने
वाला) पुरुष, (कहं) कैसे, (होज्जा) (मेरे समान ही आतुर) होता? (यदि
प्रदोष काल का अभाव होगा तो कामाग्नि से भध्म हो जायगा)।

होज्जइ अङ्ग-त्थम्भो सेओ होज्जाइ होज्ज रोमञ्चो । होज्जा कम्पो होइ अ वेवण्णं एण्हिमभिसरणे ॥१०२॥ शब्दार्थ—(हे सिख !) (प्रियतम के पास जाने मैं); (एण्हिम्) इस समय में; (अभिसरणे) (पित-मिलन के लिये जाते हुए समय में; (अंग-त्थको) (हर्ष आदि कारण से) शरीर का अंगोपांग स्तम्भ के समान जड़वत्; (होज्जइ) होता है; (सेओ) पसीना; (होज्जाइ) होता है; (रोमञ्चो) रोमाञ्च (होज्ज) होता है; (कंपो) (अज्ञात भय से) कंप कंपी; (होज्जा) होती है; (अ) और; (वेवण्ण) विवर्णता (मुख का हाव-भाव विचित्र;) (होइ) होती है।

होज्जिहिइ इट्ट-गोट्टी होज्जा पिअ-मेलओ दिही होज्ज । होहिइ परमाणन्दो होज्जाहिइ चित्त-वीसामो ॥१०३॥

शब्दार्थ — (हे सिख) (इट्ठ-गोट्ठी) इष्ट-गोष्ठी (होज्जिहिइ) होगी, (पिअ-मेलओ) प्रियतम का मिलन, (होज्जा) होगा, (दिही) सन्तोष; (होज्ज) होगा, (परमाणन्दो) महान् अग़नन्द, (होहिइ) होगा, (चित्त-वीसासो) चित्त में विश्राम, (होज्जाहिइ) होगा।

होज्ज किलकिंचिअं विव्वोओ होज्जाउ विब्भमो होउ। मोट्टाइअं च होज्जउ होज्जा ललिअं च अम्हाणं॥१०४॥

शब्दार्थ—(हे सिख !) (किलिंकिचिअं) (मुसकराना, हंसना, रोना, भय-उत्पन्न होना, रोष होना, दुःखी होना, प्रणय सम्बन्धी मान करना, श्रम अनुभव करना, रित-लालसा होना, इन विणित आवेगों की संम्मिश्चत अवस्था हो) किलिंकिचित विकार; (होज्ज) होवे, (विव्वाओ) प्रियतम की भी प्रणय-कारणों से अवज्ञाः (होज्जाउ) होवे, (विव्भमो) (काम भावना की तीव्रता के कारण से) वचनों की विश्व खलता होना, अव्यवस्थित रीति से बोलनाः आभूषणों को कही का कही पर गलत रूप से पहिन लेना (इस प्रकार की) विश्वमता, (होज) होवे, (च) और, (मोट्टाइअं) प्रिय सम्बन्धी आलाप संलाप के समय उत्पन्न होने वाली चेष्टा विशेष अथवा रितक्रीड़ा, (होज्जउ) होवे; (च) औरः (लिलअं) लीलाभय बिलास, (होज्जा) होवे; (अम्हाणं) (इस प्रकार) हमारी—

होज्ज न संझा होज्जा न निसा तिमिरं पि जइ न होमाणं। ता होन्ता कह अम्हे इअ संपद पंसुलालावो।।१०५॥

शब्दार्थ—(हे सिख) (संझा) संघ्याः (न होज्ज) (यदि) नहीं होगीः (निसा न होज्जा) यदि रात्रि नहीं होगीः (जदः) यदिः (तिमिरं पि) अंधकार

भी; (न होमाणं) नहीं होगा; (ता) तो; (अम्हे) हम; (कह) कैसे; किस प्रकार; (होन्ता) होंगे ? अर्थात् तब हमारी क्या दशा होगी ? (इअ) इस प्रकार; (पपुला-आलावो) कुलटा स्त्रियों का परस्पर में बातचीत; (संपद्द) इस समय में (हो रही है)।

हिष्पण —रमेजजसु। रमेजजे। रमिजजिह। रम। ''अत इज्जस्विज्ज-हीज्जे-लुको वा'' (१७४) पक्षे रमसु। रमिमो। रमन्तु। रमह। हसन्तु।

हसह । हसामो । "बहुषु न्तु ह मो" (१७६)

रजिज्ज ३। रमेज्जा ३। वर्तमाना-भविष्यन्त्योश्च ज्ज ज्जा वा" (१७७) पक्षे रमइ। रमिहिइ। रमउ॥ अन्ये त्वन्यासामपीच्छन्ति । होज्ज । होज्जा ॥

होज्जइ। होज्जाइ। होज्ज। होज्जा। होज्जाहिइ। होज्जा। होज्ज। होज्जाहिइ। होज्ज। होज्जाउ। होज्जाउ। होज्जा। "मध्ये च स्वरान्ताद् वा" (१७८) इति स्वरान्ता द्धातोः प्रकृतिप्रत्यययोर्मध्ये च काराद् वर्तमाना भविष्यन्ती विध्यादि प्रत्ययानां च ज्ज ज्जा वा। पक्षे होइ। होहिइ। होउ।

होज्ज । होज्जा । ''क्रियातिपत्तोः'' (१७६) । होमाण । होन्ता । ''न्त-म।णौ'' (१८०) इति क्रियातिपत्तोः न्त माणौ । चन्द्रोदयः—

विहसन्त-पहा-हसन्तओ अह उइओ चन्दो कुणन्तओ।

उवहसमाणि सरोरुहं विहसिन्त हसई व कुमुइणि ॥१०६॥ शब्दार्थ (अह) तदनन्तर; (सरोरुहं) कमल को, (उवहसमाणि) चान्दनी मे खिलने वाली कुमुदिनी अपनी से हीन-कान्ति वाला प्रमाणित करते हुए (उसकी) हसी करती हुई (उसका उपहास करती हुई, (विहसिन्त) विकास को प्राप्त होती हुई—स्पष्ट रूप से खिलती हुई; (हसइ व) विकासशील विश्वद पत्तों वाली होने के कारण से हसती हुई के समान, (ऐसी), (कुमुइणि) कुमुदिनी को (कुणन्तओ) (विकासशील) करता हुआ, (विहसन्त) खिलती हुई—विकसित होकर फैलती हुई, (पहा) प्रभा से—चान्दनी मे, (हसन्तओ) हँसता हुआ, (जैसा) (चन्द्रो) चन्द्रमा,—(उइओ) उदय हो गया है (उदयाचल पर्वत की चोटी पर परिपूर्ण बिम्बवाला होता हुआ पूर्ण रूप ने प्रकाशित हो गया है। चन्द्रमा निकल आया है।

टिप्पण-विहसन्त । हसन्त ओ । कुणन्त ओ "शत्रानशः" (१८१) इति

प्रत्येकं न्त माणौ ॥

उवहसमाणि । विहसन्ति । हसइं । "ई च स्त्रियाम्" (१५२) इति ई । चकारात् न्तमाणी ।

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपालचरित प्राकृतद्वया-श्रयमहाकाव्य वृत्ती

॥ पंचमः सर्गः समाप्तः ॥

## षष्ठ । सर्गः

# चन्द्रोदय वर्णनम् १---२१

वज्जर थक्को सि कहिं पज्जर कत्तो अ एण्हिमाओ सि । जम्पसु विम्हरिआ हं सीससु अणुसासणिज्जो सि ॥१॥

शब्दार्थ — भ्रमरों के गुजन से प्रेरित श्वेतकमलों ने चन्द्र की इस प्रकार पूछा — हे प्रिय ! (वज्जर) कहो, तुम (किहं) कहाँ पर; (थक्को) रहे हुए; ठहरे हुए, (सि) थे, (पज्जर) कहो; (अ) और. तुम (कत्तो) कहाँ से, (एण्हिम्) इस समय में; (आओ) आ रहे (सि) हो, (जम्पसु) बोलो, (हं) मैं; (विम्हरिया) (तुमसे) भूला दी गई हूँ (सीससु) कहो तुम, (अणुसास-णिज्जो) दंडनीय (सि) हो।

साहसु कीए रत्तो बोल्लसु अन्ना वि कि पिया तुज्झ । सङ्घ्रसु किमह मुक्का चवसु मए कि कयं विलिअं॥२॥

शब्दार्थ—(साहसु) कहो, (कीए) किसी अन्य पर; (रत्तो) अनुरक्त-आसक्त हो, (बोल्लसु) बोलो, (कि) क्या; (तुज्झ) तुम्हें; (अन्ना वि) कोई दूसरी भी, (पिआ) प्रिय है, (सघसु) कहो, (अहं) मै; (कि) क्या, (तुमंसे) (मुक्का) मुक्त कर दी गई हूं—छोड़ दी गई हूँ, (चवसु) बोलो; (मए) मेरे द्वारा, (कि) क्या, (विलिअं) अपराध, (कय) किया गया है—हुआ है।

पिसुणसु कि जुत्तिमणं उप्पालसु कि चिराउ दिट्ठो सि । इअ भमर-गुञ्जिएहिं ससिणं पुच्छीअ कइरविणी ॥३॥

श्व्यार्थ—(पिसुणसु) कहो; (कि) क्या. (इणं)यह (इस प्रकार तुम्हारा विलम्ब करना) (जुत्तम्) युक्त हैं; (उप्पालसु) बोलो (कि) क्यों; (चिराउ) लम्बे समय तक—(इतने समय के बाद) (दिट्ठोसि) दिखलाई पड़े हो; (इअ) इस प्रकार; (भमर-गुंजिएहिं) मानों भ्रमर गुंजारव के रूप में अर्थात् भ्रमर-गुंजारव द्वारा; (कइरविणो) कैरविणी नामक कुमुदिनी नामक रात्रि-फूलों ने, (सिसणं) चन्द्रमा को (पुच्छोअ) पूछा।

### १७० | कुमारपालचरितम्

हिप्पण—"इदितो वा"(१) इत्यधिकारसूत्रेण अग्रे तनसूत्रेषु ये इदितो धातबस्तेषां वक्ष्यमाणा आदेशा वा भवन्ति इति एतदुदाहरणानि तत्तत्सूत्र संबन्धीन्येव ॥

वज्जरपज्जरेत्यादय आदेशाः "कथेर्वज्जर॰" (२) इत्यादिसूत्रेण भवन्ति ॥

णिव्वरही चक्क-वहू दूरत्थ-पिए जुगुच्छिअत्ताणा। झुणिअ-रवेहिं अदुगुच्छिअं पि भिसिणि दुगुञ्छन्ती ॥॥॥

शब्दार्थ — (जुगुच्छिअत्ताणा) अपने आपकी निन्दा करती हुई — अपने आप को धिक्कारती हुई; (चक्क-वहू) चक्कवाक की वधू — चकवी; (अदु-गुच्छिअ) निन्दा के योग्य नहीं ऐसी; अर्थात् प्रशंसा के योग्य; ऐसी (भिसिणि) कमलिनी को; (झुणिअ-रवेहिं) निन्दा द्योतक घ्वनि द्वारा; (दुगुञ्छन्ती) निन्दा करती हुई — धिक्कारती हुई, (दूरत्थ-पिए) दूरस्थ-थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए अपने पति को, (णिव्वरही) अपने दु:ख को कहने लगी, अथवा कह रही थी।

टिप्पण--- णिव्वरही । "दु:खे णिव्वर:" (३) दु:ख विषयस्य कथे-

झुणिञ । अदुगुच्छिञ । दुगुञ्छन्ती । जुगुप्सेझुं ण दुगुच्छ-दुगुञ्छाः (४) पक्षे जुगुच्छिञ ॥

न बुहुनिखओ वि चक्को निय-छाहिं निअवि णीरवीअं बिसं । निअ - पक्ख - वीजणेहिं वोज्जन्तो घरणि-सङ्काए ।।५।।

शब्दार्थ—(बहुक्खिओ) भूख ते पीड़ित होता हुआ, (वि) भी, (चक्को) चकवा-पक्षी (ने), (निय-छाहिं) अपनी छाया को, (निअवि) देख करके, (उसी को अपनी), (घरणि-संकाए) पितन समझ करके, (अथवा अपनी पत्नी की शका से), (निअ-पक्खवीजणेहि) अपने पख रूप पखों से—वीजणो से—(वोज्जन्तो) वोंजता हुआ—(पंखों द्वारा हवा करता हुआ); (बिस) कमल को, (न णीरवीअ) खाने की इच्छा भी नही की।

टिप्पण—बुहुक्लिओ। णीरवीआ। वीजणहिं। वोज्जन्तो। "बुभुक्षिन वीज्योणीरववोज्जो (५)

गायन्ता सज्झायं झायन्ता धम्म-झाणमकलङ्कः । जाणन्ता मुणिअव्वं मुणिणो आवस्सए लग्गा ॥६॥ शब्दार्ये—(सज्झायं) स्वाघ्याय को; (पूर्व पठित पाठों की पुनरावृत्ति कोः) (गायन्ता) गाते हुएः (अकलंकं) कलंकरहित-पवित्रः (धम्म-साणम्) धर्मध्यान को (झायन्ता) ध्याते हुएः (मुणिअव्यं) जानने योग्य-जीवादि तत्त्वों कोः (जायन्ता) जानते हुएः (मुणिणो) मुनिगण (आवस्सए) आवश्यकः क्रियाओं मेंः (प्रतिक्रमणादि धर्मानुष्ठान में) (लग्गा) लग् गये।

हिष्यम-- गायन्ता । शायन्ता । "ध्या-गो झा-गो" (६) जाणन्ता । मूणिअवव । "ज्ञो जाण-मुणी" (७)

दिण-ताव-उद्धुमाओ सद्हिउं दाह-पसमिणि जुण्ह।

को अमय-पिज्जणिज्जं अच्छीहि न घोटि्टउं लग्गो ॥७॥

शब्दार्थं — (दिण-ताव-उद्धुमाओ) दिनभर के ताप से—गरमी से संतापित; (दाह-पसमिणि) दाह-संताप को शान्त करने वाली, (अमय-पिज्जणिज्जं) अमृत के समान पीने योग्य, (जुण्ह) चान्दनी को—जोत्स्ना को, (सद्हिउं) (फैली हुई) समझ करके—निश्चय करके (को) ऐसा कौन है; जो कि (अच्छीहि) आंखो द्वारा (घोट्टिउं) पीने के लिये, (न लग्गो) नहीं सलग्न हुआ हो।

हिष्पण--उद्धुमाओ। "उद ध्मो घुमा" (८) ॥ सद्दहिउं॥ "श्रद्धो घो दहः" (१)॥

पट्टी अ चन्दिम-रसं चन्दिम-रस-डल्लिरंच ओर-कूलं।

पिअइ म्ह अलि-कूलमणोरुम्मिअ-सेहालिअ-परायं ॥८॥

शब्दार्थ—(चिन्दम-रस-डिल्लरं) चान्दनी के रस का पान करनेवाला; (चओर-कुल) (ऐसा) चकवा-पक्षियों का समूह ने; (चिन्दम-रसं) चान्दनी के रस को, (पट्टीअ) पान किया, पिया, (अलि-कुलम्) भ्रमरों के समूह ने; (अणोरुम्मिअ) गीले—भीगे हुए, (सेहालिअ पराय) शेफालिका-निर्गुण्डी-पुष्प के पराग को, (पिअइ-म्ह) पीते थे—(या) पिया।

टिप्पण--- पिज्जणिज्ज । घोट्टिउ । पट्टीअ । डिल्लरं । पिअइ । ''पिबेः पिज्ज-डल्ल-पट्ट-घोट्टा. ।''(१०)

पवणेणोक्वाय-विलेवणाउ वसुअन्त-सम-जला कुलडा।
उङ्घते ससुर-जणें ओहीरन्ते पिए य गया।।६।।
शब्दार्थ-(पवणेण) पवन से; (उब्बाय) सुझा दिया गया है; (बिले-वण-आउ) विलेपन जिनका, ऐसी स्त्रियां (आउ प्रथमा का बहु वचन का प्रत्यय) (वसुअन्त-सम जला) डरते-डरते जाते हुए होने के कारण से उत्पन्न) श्रम-जल को —पसीने को; (पवन के द्वारा) सुझा दिया गया है—जिनका; ऐसी स्त्रियां; (कुलडा) कुलटा स्त्रियां; (ससुर-जणे) श्वसुर आदि पारिवारिक

#### १७२ | कुमारपालवरितम्

पुरुषों के, (उंघंते) निद्रागत हो जाने पर, (य) और; (पिए) पति के; (ओही-रन्ते) निद्रागत हो जाने पर; (गया)(जार पुरुषों के पास में) पहुँच गई।

हिष्पण-अणोरुम्मिअ । उव्वाय । वसुअन्त । ''उद्वाकेरो रुम्मा वसु आ" (११) ॥

निहायन्तं कमल भमरो नाइग्घिउ पि ओच्छरिओ। अग्घायन्तो कुमुअ अब्भुत्तन्तो व्व मयरन्दे॥१०॥

शब्दार्थ—(निद्ययत) (सूर्यास्त के कारण से) सकुचाता हुआ = सिम-टता हुआ, अरु एव निद्राग्रस्त होते हुए; (कमलं) कमल को, (आइग्छिउं) सूँघने के लिये, (पि) भी; (भमरो) भ्रमर; (न) नही; (ओच्छिरिओ) ठहरा, (कुमुअं) कुमुद को (रात्रि-कमल को), (अग्घायन्तो) सूँघता हुआ, (मयरन्दे) मकरन्द में = पुष्परस में (अब्धुत्तन्तो ब्व) स्नान—संलग्न के समान, (स्नान करता हुआ-सा भ्रमर प्रतीत हो रहा था)।

**टिप्पण**—उङ्घन्ते । ओहीरन्ते । निद्ययन्तं । "निद्राकेरोही रोङ्घौ" (१२)॥

आइग्घिउ । अग्घायन्तो । "आझे राइग्घः" (१३)

न्हाउं उदय-त्थिअ-ससि संखायाथनक-जुण्ह-जल-वरिसे ।

निअ-ठाणे चिट्ठन्तो वि को न सुहिओ निरप्पीअ ॥११॥
शब्दार्थ—(उदय-त्थिअ) उदयगिरि पर स्थित, (सिस) चन्द्रमा के,
(सिखाय-अथक्कः) सघन और सर्वत्र फैलनेवाली; (जुण्ह-जल-विरसे)
जोत्स्नाः चान्दनी रूप जल के बरसने पर, (चान्दनी रूप जल की वर्षों में)
(न्हाउँ) स्नान करके, (निअ-ठाणे) अपने स्थान पर, (चिट्ठन्तो); ठहरे हुए,
(वि) भी, (को) (ऐसा कौन है जो कि) (सुहिओ) सुखी होता हुआ (न) नहीं,
(निरप्पीअ) रहा हो। अर्थात सुखी नहीं हुआ हो।

टिप्पण—अब्भुत्तान्तो । न्हाउ । स्नाकरेब्धुत्तः" (१४) सखाय । "सम स्त्यः खा" (१४)॥

अथक्क । ठाणे । चिट्ठन्तो । निरप्पीअ । स्थष्ठा-थक्क-चिट्ठ-निरप्पाः" (१६) बाहुलकात् क्वचिन्न । त्थिअ ।

उदयुद्धिअस्स ससिणो समुहोकुक्कुरिअ-किंनरीहि कओ। अमिलाण - पारिजायापव्वाद्दअ - कप्प - कुसुमग्घो ॥१२॥

शब्बार्थ — (उदय-उद्ठि अस्स) उदयगिरि पर उदय हुए, (सिसणी) चन्द्रमा के; (समुह) सम्मुख; (उकुक्कुरिअ) खड़ी हुई; (किनरीहि) किन्नरियों

द्वारा; (अमिलाण) अम्लान—नहीं कुम्हलाये हुए; (पारिजाय) पारिजात पुष्पों (की अजिल) (अपव्वाइअ) नहीं कुम्हलाये हुए अम्लान; (कप्प-कुसुम) कल्प- द्रुम के पुष्पों (की अजिल) (अग्घो) अर्घ्य—अंजली; (कओ) की, (भक्ति-पूर्वक चन्द्रमा के सम्मुख खड़ी होकर किञ्चरियों ने अम्लान पुष्पों की अंजली भेंट की।

टिप्पण — उट्ठिअस्स । उकुक्कुरिज । "उदघ्ठ कुक्कुरौ" (१७) धन्द्रोदय वर्णनम् १३-२१

वाय-मुह-विहिअ-कमलो निम्मविआ झिज्जमाण-कुमुअ-सिरी। निम्माणिअ - हरिसमणिज्झरन्त - रुइ-णुमिअ-सुव्य-दिसो ॥१३॥

शब्दार्थ — (वाय-मुह) म्लान मुख, (विहिंअ-कमलो) कर दिया है कमल का जिसने, ऐसा (चन्द्रमा) अर्थात् चन्द्रोदय के कारण से कमल बंद हो गया है (निम्मविअ) निर्मित की है; (अझिज्जमाण) क्षय को नही प्राप्त होने वाली-(कुमुअ-सिरी) कुमुद की शोभा को; जिसने; (ऐसा चन्द्रमा) (निम्माणिअ-हिरसम्) जिसने सर्वत्र हर्ष का निर्माण किया है, (अणिज्झरन्तः —) ह्रास अवस्था को नही प्राप्त होनेवाली; (रुइ) रुचि — चान्दनी (के द्वारा) (ण्मिअ) ढँक दी है; आच्छादित कर दी है; (सव्व-दिसो) सभी दिशाओं को जिसने; ऐसा चन्द्रमा, (आकाश तल पर चढ़ गया)।

नूमिअ-गयणो सन्नुमिअ-महि-अलो ढिनिक ओडु-पह-पसरो ।
ओम्बालिअ - दीव - रुई पव्वालिअ-माणिणी-माणो ॥१४॥
शब्दार्थ - (तूमिअ-गयणो) जिसने आकाश को (अपनी कान्ति से)
ढैंक लिया है; (ऐसा चन्द्रमा) (सन्नुमिअ-मिह-अलो) जिसने पृथ्वीतल को
(अपनी चान्दनी से) (आच्छादित कर दिया है); (ऐसा चन्द्रमा) (ढिक्किअउडु-पह-पसरो) ढक दिया है नक्षत्रों की प्रभा के प्रसार को—कान्ति के
फैलाब को जिसने; (ऐमा चन्द्रमा) (ओम्बालिअ-दीव-रुई) दीपक की कान्ति
को जिसने ढक दिया है ऐसा चन्द्रमा (पव्वालिअ-माणिणी-माणो) मानिनी के
मान को जिसने ढक दिया है—ऐसा चन्द्रमा; (आकाश तल पर चढ़ आया)

छाइअ-जणिकि-पसरं तम-पुञ्जं सव्वओ णिहोडन्तो।
अणिवारिअ-पह-पसरो पाडिअ - दूमिअ-पउत्थ-कुलो ॥१४॥
शक्वार्थ—(छाइअ-जणिक्छ-पसरं) ढक दिया है मनुष्यो के आंखों के
(देखने के) फैलाव को; जिसने ऐसे (अंघकार का विशेषण); (तम-पुञ्जं)
अंधकार के समूह को; (सब्बओ) सभी ओर से; (णिहोडन्तो) नष्ट करता
हुआ = दूर करता हुआ; (अणिवारिख-पह-पसरो) (जिस चन्द्रमा के) प्रभा के
फैलाव को कोई भी (मेघ आदि) नहीं रोक सका; (ऐसा चन्द्रमा) (पाडिअ)

### १७४ | कुमारपालचरितम्

(मूर्च्छा आदि उत्पन्न करने से) नीचे गिरा दिया है; (पउत्य-कुलो) विरही जनों को जिसने (ऐसा चन्द्रमा) (दूमिअ-) दुस्तित कर दिये हैं अथवा पाण्डु-वर्णवाले कर दिये हैं; (पउत्य-कुलो) विरही जनों को जिसने; (ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ़ गया)।

किरणेहिँ खं दुमन्तो धवलण-कुरचय-सिरि तुलन्तेहि। ओहामन्तो अमलोलुण्डिर - नव - रुप्पमय - कुम्मं ॥१६॥

शब्दार्थ-(धवलण-कुच्चय-सिरिं) आरास खिड्या आदि की सफेदी करने की, तथा; मुंज आदि की बनी हुई कूँची के सौंदर्य-की धवलता की; (तुलन्तेहि) तुलना करनेवाले; (किरणेहिं) किरणों द्वारा; (खं) आकाश की; (दुमन्तो) धवल करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (अमअ) अमृत; (ओलुण्डिर) झर रहा है जिसमे से; ऐसे (नव) नवीन; (रुप्पमय) चान्दी का बनाया हुआ; (कुम्भं) घडे के साथ; (ओहामन्तो) (स्वच्छता सौंदर्य और धवलता में अपने आपकी) तुलना करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (आकाश में चढ़ आया)। (रजत निर्मित अमृतमय-धवल-स्वच्छ कुम्भवत् चन्द्र प्रतीत हुआ)।

जलमुल्लुण्डावन्तो ससि-कन्ताउ अमयं विरेअन्तो। पल्हत्थाविअ - गुज्झो रइ-वावड-मिहुण-हिअआओ॥१७॥

शब्दार्थ—(सिस-कन्ताउ) चन्द्रकान्त मिण से, (जलम्) जल को; (उल्लुण्डावन्तो) बहाता हुआ; (चन्द्रमा) (अमयं) अपने शरीर में से अमृत की, (विरेअन्तो) वर्षों करता हुआ; अर्थात् अमृत सम रस धारा चान्दनी के रूप में प्रवाहित करता हुआ. (रइ वावड) रित क्रिया में संलग्न; (मिहुण-हिअआओ) मिथुनों के—दम्पत्ति के हृदयों से, (पल्हत्थाविअ-गुज्झों) गुप्त-भावों को प्रकट कर दिया है जिसने, (ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ़ आया)।

आहोडिअ-घणुह-गुणे सर-ताडिअ-तिहु अणम्मि रइ-नाहे । दूर-विहोडिअ-सज्झस असईणं दइअ मेलवाणो ॥१८॥

शब्दार्थ—(आहोडिअ) खीच ली है; (घणुह-गुणे) धनुष की डोरी-प्रत्यंचा को; जिसने; (ऐसे कामदेव के हृदय में जागृत होने पर) (सर-ताडिअ-तिहुअणम्मि) जिसके बाण से; (अखिल) त्रि भुवन ताड़ित है—पोड़ित है, ऐसे (कामदेव के हृदय में जागृत होने पर) (रइ-नाहे) रितनाथ—कामदेव के (प्रज्वलित) होने पर; (दूर-विहोडिअ सज्झस) (काम के जागृत हो जाने के कारण से दूर कर दिया गया है श्वसुर-पति आदि का भय और लज्जा जिन द्वारा; (ऐसो) (असईणं) कुलटा स्त्रियों का, (दइअ) प्रियतम के साथ; (मेलवणो) मिलाप कराने वाला; (ऐसा चन्द्रमा-आकाश में चढ़ आया)।

नीहार-मीसिआहि व छुह-रस-वीसालिआहि व पहाहिं।

तिमिरोद्ध् लिअ-भुवणं गुण्ठन्तो भामि आहि नहे।।१६।।

शब्दार्थं —(नीहार-मीसिआहि व) (जिन चन्द्र किरणों में) हिम-कण
मिले हुए हैं; ऐसी किरणों द्वारा; (छुह-रस वीसालि-आहिव) जिन चन्द्र
किरणों मे) अमृत-रस मिला हुआ है; (ऐसी किरणों द्वारा) (नहे) आकाश
में, (भामिआहि) (चारों ओर) भ्रमर करती हुई; (पहाहि) (ऐसी)
प्रभाओं द्वारा =िकरणों द्वारा; (तिमिर-उद्ध लिअ-भुवण) अन्धकार से व्याप्त
ससार को, (गुण्ठन्तो) पूर्वोक्त गुणोंवाली किरणों से) आच्छादित करता हुआ
(ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ गया)

कामि-मण-तालि अण्टर-वम्मह-आणं जगे तमाडन्तो।
नासविअ भओ अहिसारिआण हारविअ-लज्जाण।।२०॥
शब्दार्थ — (कामि-मण) कामी-स्त्री-पुरुषों के मन को; (तालि अंटिर)
विचलित-भ्रमित-कर देनेवाले, (वम्मह-आणं) कामदेव की आज्ञा को( (जगे)
संसार में; (तमाडन्तो) विस्तरित करता हुआ (ऐसा चन्द्रमा) (हार विअ-लज्जाण) (जिस चन्द्रमा ने काम-वासना की अधिकता से) हरण कर ली है
लज्जा (जिन स्त्रियों की) ऐसी; (अहिसारिआण अभिसारिकाओं का (अपने
प्रियतमों की ओर जाती हुई स्त्रियों का) (नासाविअ-भओ) नष्ट कर दिया
है (लज्जा रहित हो जाने के कारण से) भय (जिन पूर्वोक्त स्त्रियों का)
जिसने, (ऐसा चन्द्रमा आकाश में चढ आया)।

विउडिअ चओर-तण्हो जुण्हाए विष्पगालिअ दिणोम्हो।
नासिअ-चक्को विरिहिणि-पलावणो खं ससी चिडिओ।।२१॥
शब्दार्थ - (विउडिअ-चओर-तण्हो) (अपनी मधुर ज्योत्स्ना द्वारा) दूर
कर दी है चकोर की तृष्णा को जिसने; ऐसा (जुण्हाए) (अपनी) ज्योत्स्ना से;
(विष्पगालिअ-दिणोम्हो) (जिसने) दिन के सन्ताप को=उष्णता जनित
कष्ट को; नष्ट कर दिया है; ऐसा (चन्द्रमा); (नासिअ-चक्को) नष्ट कर दिया
है; (अपनी प्रियतमा का अभाव रूप) चक्र जिसने; ऐसा (चन्द्रमा) चन्द्रोदय

के कारण से वियोगी भी संयोगी बन गये। (विरिहिणि पलावणो) विरिहिणी स्त्रियों को; (काम-पीड़ा का मरणान्त कष्ट पहुंचाने के कारण से) नष्ट करनेवाला; ऐसा; (ससी) चन्द्रमा; (खं) आकाश में; (चडिओ) चढ़ गया।

टिप्पण-अमिलाण । पञ्जाइअ । वाय । "म्लेर्बा-पञ्जायौ" (१६)

निम्म विका। निम्माणिक। "निर्मो निम्माण-निम्मवौ" (१६)

झिज्जमाण । अणिज्झरन्त । "क्षेणिज्झरो वा" (२०)

णुमिअ । नूमिअ । सन्नुमिअ । ढिक्किओ । ओम्ब्रालिअ । पट्वालिअ छाइअ । "छदेर्णेण् म-नूम-सन्नुम-ढक्को म्बाल-पट्वालाः" (२१) ॥

णिहोडन्तो । अणिवारिस । पाडिस । "नित्रि-पत्योणि होडः" (२२) ॥ दूमिस । दुङो दूमः (२३)

दुमन्तो । धवलण "धवलेर्दुमः" (२४) ॥ स्वराणां स्वराः" (४ २३८) बहुलम् इति दीर्घत्वमि । दुमिअ ।

तुलन्तेहि । ओहामन्तो । 'तुलेरोहामः" (२५) ॥

ओलुण्डिर । उल्लुण्डावन्तो । विरे अन्तो । पल्हत्थाविअ । "विरिचेरो लुण्डो-ल्लुण्ड-पल्हत्थाः" (२६) ॥

आहोडि अ। विहोडि अ (ताडि अ) "तडेराहोड-विहोडी" (२७) ॥

मेलवणो । मीसिआहि । वीसालिआहि । "मिश्र वींसाल-मेलवी" (२८) ॥ उद्ध लिअ । गुण्ठन्तो । 'उद्धलेगू ण्टः" (२६)

भामिआहि ॥ तालिअण्टर । तमाङन्तो । "भ्रमेस्ता लिअष्ट-तमाङौ" (३०) । नासविञ । हारविञ । विउडिञ । विप्पगालिञ । नासिञ । पला-वणो । "नशैविउड-नासव हारव-विप्पगाल-पलावाः" (३१) ॥ मण्डिपकामध्यारूढस्य नृपतेर्वर्णनम् २२-२६

(पञ्चिमः कुलकम्)

अह दोवारिअ-दाविअ-नरवदः-दंसिअ-अणेद-पाहुडओ । आभरण-कन्ति-दक्खविअ-सुर-धणू दरिसिएभ-गई ॥२२॥ (राजा कुमारपाल स्वर्ण निर्मित मंडप में जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है—यह पाँच गाथाओ द्वारा वर्णन किया जाता है)

शब्दार्थ— (अह) इसके बाद; (दोवारिअ-दाविअ) द्वारपाल के द्वारा बतलाये हुए; निवेदन किये हुए; (नरवइ) राजाओं द्वारा; (दंसिअ) प्रदर्शित की हुई (कुमारपाल की सेवा में प्रस्तुत की हुई); (अनेग-पाहुडओ) अनेक मेंट (वाला—ऐसी राजा कुँगारपाल —जयौत् द्वारपाल द्वारा कुँगारपाल का जाममन सुनकर उपस्थित अनेक राजाओं ने कुमारपाल की सेवा में भेंट-उपहार प्रस्तुत किये); (आमरण-कान्ति) (कुँमारपाल द्वीरा पहुँने हुएँ विभिन्न आमूषणों की कान्ति से); (दक्खविअ-सुर-धर्णा दिखला दिया है अपने आपकी सप्तवर्णीय इन्द्र धनुष के समान; जिसने; (ऐसा कुमारपाल) (दिसिएम-गई) (जो हाथी की चाल से जलता था; अंतएव) जिसने प्रदक्षित की है हाथों की चाल को; ऐसा (राजा समा में आकर बैठा)

उदउगिश्र-रिव-तेओ उग्घाडिअ-सिसह-जण-मणाणन्दो ।
संभाविओ उविन्दो इन्दो आसंधिओ अहवा ॥२३॥
स्वार्थ-(उद-उगिअ-रिव-तेओ) उदय होने पर सर्वत्र फैले हुएसूर्य के तेज के समान तेज है जिसका; (ऐसा कुमारपाल) (उग्घाडिश) उद् घाटित-प्रकट किया है; (सिसह-जण-मण) घनादि की अभिलाषा रखनेवाले मनुष्यों के मन में; (आनन्दो) आनन्द को; जिसने ऐसा; (धनार्थी को राजा द्वारा धन प्रदान करने से वे धनार्थी कुमारपाल से अत्यन्त प्रसन्न हैं) ऐसे दान-समय में वह कुमारपाल (उविन्दो) (जनता की दृष्टि में) (उपेन्द्र) (जैसा) (संभाविओ) प्रतीत हुआ; अनुमानित किया गया; (अहवा इन्दो) इन्द्र (जैसा); (आसंधिओ) प्रतीत हुआ-अनुमानित किया गया।

उल्लालिअ-णेवत्थणमुत्थंचिय-कर पुडें नमन्त-निवे।
गुलुगुञ्छ अच्छि उप्पेलिअच्छिणो सणिअमिनखन्तो।।२४।।
शक्कार्य—(उल्लालिअ) उठा करके एक बाजू से दूसरे बाजू पर रक्खा
है; (नेवत्थणम्) उत्तरीयबस्त्र के अंचल को जिसने; (अर्थात् उत्तरीय वस्त्र
को जिसने व्यवस्थित किया है) (उत्थंचिअ-कर-पुडें) जिसने दोनों हाथों को
जोड़ करके कुंछ उन्नत किये हैं; (गुलुगुञ्छ-अच्छि) जिसने अपनी आंख को
(उपस्थित राजाओं को देखने की हष्टि से) जरा उन्नत की है, ऐसा; (उप्पेलि
अंच्छिणो) (भय और आवर के कारण से) विस्कारित हैं आंखें जिनकी ऐसे;
(नमन्त-निवे) प्रणाम करते हुए राजाओं को; (सणि अम्) भीरे से; (इंक्खंतो)
देखता हुआं (राजा कुमारपाल समा मंडप में) बैठा।

उन्नीमिश्र-भुमयाए चण्डारे पाहुडाई पेण्डविरो । नरवड पहुँविश्राह देवय-पट्टाविश्राह च ॥२४॥ क्रम्बार्च--(नरवड-पट्ठविश्राह) राजाओं द्वारा भेजी हुई; (च) और; (देवय-पट्टाविश्राह) (मन्त्र साबि से वश्रीकृत) देवताओं द्वारा भेजी हुई;

### १७८ | कुमारपालवरितम्

(पाहुडाई) उपहारों को; (उन्नामिश भुमयाए) कुछ (आँखों की) भौंओं को उन्नत करके; (इशारा करके) (चण्डारे) भण्डार में, (पेण्डविरो) रखने वाला (राजा कुमारपाल सभा-मडप में बैठा)।

वोक्कन्त-महामच्चो निवो अवुक्कन्त-पणइ-मण्डलिओ।

विण्णत्ति-दिन्न-कण्णो अहिद्विओ कणय-मण्डविअं।।२६॥

शब्दार्थ — (वोक्कन्त महामच्चो) (जिसकी सेवा में बड़े-बड़े मंत्रीगण (कुछ) निवेदन कर रहे हैं; (ऐसा राजा) (अवुक्कन्त-पणइ-मंडलिओ) जिसकी सेवा में प्रेमी मांडलिक राजागण (कुछ) निवेदन कर रहे हैं (ऐसा राजा), (विष्णत्ति-दिन्न-कण्णो) (मंत्री और राजाओ की) विज्ञप्ति के प्रति-निवेदन के प्रति दिया है कान-जिसने; (ऐसा) (निवो) राजा कुमारपाल, (कणय-मड-विअं) स्वर्णनिर्मित मंडप पर; (अहिट्ठिओ) बैठा।

टिप्पण— दाविअ। दसिअ। दक्खिविअ। दरिसिए। "हशेदिव-दस-दक्खवा, (३२)

उग्गित्र । उग्घाडित्र । "उद्धटेरुग्गः" (३३) ॥

सिसह । ''स्पृहः सिहः'' (३४)

सभाविओ। आसङ्घओ। "संभावेरासङ्घः (३५)॥

उल्लालिअ । उत्थङ्घिअ । गुलुगुञ्छिअ । उप्पेलिअ । उन्नामिअ । उन्नमेस्त्थङ्घोल्लाल-गुलुगुञ्छोप्पेला. (३६) ॥

पेण्डिवरो । पट्ठिविआइं । पट्ठाविआईं । ''प्रस्थापेः पट्ठव-पेण्डवौ'' (३७) वोक्कन्त । अवुक्कन्त । विण्णित्ति । ''विज्ञपेर्वोक्कावुक्कौ'' (३८)

पणिमर-पणइ-पणामिअ-दिट्टी सो तत्थ अल्लिविअ-हरिसो।

अणचच्चुप्पिअ - हिअओ अप्पिअ - निव - खोहमासीणो ॥२७॥

शब्दार्थ—(पणिमर-पणइ) प्रणाम करने वाले प्रेमियों के प्रति; (पणा-मिअ-दिट्ठी) प्रदान की है हृष्टि को —िजसने ऐसा-कुमारपाल; (नमस्कार करने वालो को राजा ने देखा—यह तात्पर्यं है); (तत्थ) वहाँ पर, अल्लि-विअ हरिसो) (अपना दर्शन देने से) प्रदान किया है हुर्ष (सभी सभाजनों के लिए जिसने ऐसा, कुमारपाल); (अणचच्चुप्पिअ-हिअओ) (जिसने गम्भीर होने के कारण से) अपने हृदय की बात को (बाहिर) प्रकट नहीं की है; ऐसा सो वह कुमारपाल, (अप्पिअ-निव- खोहम्) जिसने राजाओं के ,चित्त में क्षोभ उत्पन्न किया है; ऐसा (अर्थात् राजाओं के चित्त में यह दुविधा थी कि राजा कुमारपाल हम पर प्रसन्न है अथवा नहीं ? हमें कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे अथवा नहीं ? ऐसी दुविधा जिन राजाओं के हृदय में कुमारपाल के कारण से थी; ऐसा राजा कुमारपाल); (आसीणो) उस मंडपिका पर बैठा।

हिष्पण-पणामिस । अल्लिबिस । अणचचनुष्पिस । अप्पस । "सर्पेर-ल्लिब-चच्चप्प पणामाः (३६)

जाविअ मुहुत्तमेगं पुरोहिओ जविअ-दुट्ट-कलि-लिओ।
दन्त-रुई - ओम्वालिअ - गयणो उच्चारही मन्तं ॥२८॥
शक्वायं—(एग-मुहुत्तम्) एक मुहूर्तः; (जाविअ) व्यतीत करकेः; (जविअ-दुट्ठ-कलि-लिओ) जिसने अपनी प्रवृत्ति से दुष्ट कलियुग की लीलाओं को नष्ट कर दिया है, (ऐसा पुरोहित का विशेषण) (दन्त-रुई-ओम्वालिअ-गयणो) अपने दांतो की कान्ति से व्याप्त कर दिया है आकाशप्रदेश को (ऐसे); (पुरो-हिओ) पुरोहित ने; (मन्तं) राजा के कल्याणार्थ मंत्र को, (उच्चारहो) बोला (मत्र का उच्चारण किया)।

टिप्पण-जाविअ। जविअ। "यापेजंवः" (४०)॥ हार-प्पह-पव्वालिअ हिओ निवो पाविओ व्व अमएण। पक्लोडिअ चमराहि विकोसिअ अच्छीहि उवसरिओ ॥२८॥

शब्दार्थ — (हार-प्पह) नानाविध मोतियो वाले हारों की प्रभा से; (पव्वालिअ-हिओ) सरोबार — भोगा हुआ है हृदय जिसका, (ऐसा राजा) मानो (अमएण) अमृत से; (पाविओ व्व) भीगा हुआ है ऐसा (जो मालूम पडता है) ऐसा; (निवो) राजा कुमारपाल; (पक्लोडिअ-चमराहिं) (बारं बार संचालन करने से) विकसित जैसे मालूम पडने वाले अथवा फैलाये हुए जैसे मालूम पडनेवाले; चामरों से; (विकोसि अच्छीहि) विकसित नेत्रों वालो महिलाओं द्वारा; (उवसरिओ) (वह राजा) अति नजदीक से सेवा किया गया (अर्थात् चँवर करने वालो विनताएँ राजा के अति समीप में उपस्थित होकर उसकी सेवा चँवर आदि द्वारा कर रही थीं)।

दिप्पण-ओम्बालिअ । पत्वालिअ । पाविओ । "प्लावेरोम्बाल-पव्वालो" (४१)

पक्खोडिज । विकोसिज । ''विकोशेः पक्खोडः'' (४२)

ţ

ओग्गालिर-वसहाणं वगोलिर-करहयाण वार्राम्म। रोमन्थ-भञ्ज-जणणो अहासि गम्भीर - तूर-रवो॥३०॥

## १व० कुमारपालचरितम्

शब्दार्थ—(ओग्गालिर-वसहार्ण) पंपुरानिवालें (जुगाली करने काले बैसों के); (और) (वग्गोलिर-करहयाण) पंगुराने वाले ऊँटों के; (बार्डिक) समूह में; (रोमन्थ-भंग-जणणो) पंगुराने की क्रिया में भंग-बाक्ष-डरपन्न करने वाला (ऐसा) (गंभीर-तूर-रवी) गम्भीर वाखों की बाबाज; (बहासि) हुई।

हिप्पण-ओगालिर । बम्मोलिर । रौमन्य । "रामन्येरोगाल वगोली" (४३)

णुव्वन्तो सिरि-णिहुवय-सिरिभुम-काभय-सिरि पयासन्तो । विच्छोलिअ-भूमयाहि राया विलयाहि परिवरिको ॥३१॥

शब्दार्थ—(सिरि-णिहुवय-सिरिम्) लक्ष्मी की इच्छा करनेवाले (विष्णु) की शोभा को; (णृब्वन्तो) प्रकाशित करता हुआ; (अर्थात् अपनी विभूति के बल पर अपने आपको विष्णु और शिव जैसा प्रतीत कराता हुआ, (विच्छोलिअ-भुमयाहि) (जिन महिलाओं ने) अभीष्ट की इच्छा करने वालों को आधी आंख से देखने के लिए चिलत किये हैं भौओं को ऐसी; (विलयाहि) विनताओं के द्वारा; (राया) वह राजा कुमारपाल; (परिअरिओ) परिवृत होता हुआ (अपने-अपने कृत्य करने के लिए वहाँ से अन्यत्र जाने के लिये निकला)।

टिप्पण-- णिहुवय । कामय । "कर्मिणहुवः" (४४) णुव्वन्तो । पयासन्तो । "प्रकाशेणुं व्वः" (४४)

अणकम्पिर-कर-विलअ-त्याले आरोविजं अदोलि-सिंह । रङ्खोलिर-ताडङ्का वर-विलयारित्तवं काही ॥३२॥

शब्दार्थ — (अणकंपिर) नहीं कांपनेवाले — स्थिर (ऐसे) कर हाथों द्वारा; (विलय) रखे हुए; (त्थाले) (रत्न-जिंदत सुवर्ण निर्मित) पात्र में; (रंखों बिर-ताडंका) (चंचलतायुक्त होने से) हिल रहे हैं दोनो कुण्डल जिसके; ऐसी; (वर-विलया-) वार-विनता ने (वेश्या ने); (आरित्तिअं) सम्पूर्ण रात्रि तक बरा-बर जलता रहने वाला ऐसा दीपक, (आरोबिउं) रख करके, (अदोबि-सिंह) जिस (दीपक) की शिखा स्थिर रहती है; ऐसी स्थिर बत्ती; (काही) की। (अर्थात् दीप जलाया)।

टिप्पण - विच्छोसिन । अगक्तियर । "कम्पेनिच्छोलः" (४६) विलग । बरोबिन्ड । "औरोपेर्चलः" (४७) अदोलि । रङ्खोलिर । दोने रङ्खोलः (४८) जण-रञ्जलेहि राविउमुव्यीसं तत्य पणमिर-निवेहि । परिवाडिकञ्जलीहि से घडिका कमल-कोस व्य ॥३३॥

श्रान्यार्थ — (कण-रंजणेहि) (नीति युक्त होने से) मनुष्यों को प्रसन्ध रखनेवाले; (परिवाडिअञ्जलीहिं) जिन्होंने हाथ जोड रक्खे हैं ऐसे; (पणिमर-निवेहि) प्रणाम करते हुए ऐसे राजाओं द्वारा; (तत्थ) वहाँ मंडिपका में; (उब्बीसं) पृथ्वीपित कुमारपाल को; (राविउम्) प्रसन्न करने के लिये; (खे) राजा के शिर के ऊपर-आकाश में; (कमल-कोस क्व) कमल-कोश के समान; (घडिया) (करबद्ध अंजलि) रची गई।

राजाओं की हाथ जोडने की पद्धित ऐसी थी कि संपुट भाग ऊर्ध्वन आकारवाला और अंगुलियां भी ऊर्ध्व आकार वाली जैसी बनाई हुई थीं जो कि कमल कोश के समान मालूभ पडती थी। ऐसी रचना सभी राजाओं ने मिलकर राजा कुमारपाल के सिर पर रची।)

टिप्पण —रञ्जणेहि । राविउं । "रञ्जे रावः" (४६) ॥ परिचाडिअ । घडिआ । 'घटेः परिवाडः" (५०)

कणय-परिआलिएहि रयणाहरणेहि वेढिअङ्गुलिआ। विकिणण-किणण-छइल्ला पुरो निविट्ठा महाजणिआ॥३८॥

शास्त्रार्थ — (कणय-परिक्रालिएहिं) स्वर्ण से परिवेष्टित अर्थात् निर्मित; (रयण-आहरणेहिं) रत्न जिनमें जड़े हुए हैं; ऐसी अंगूठियाँ रूप आमूषणों से; (वेढि अंगुलियां) जिनकी अंगुलियां परिवेष्टित हैं ऐसे; (महाजणिआ) महा-जन = व्यापारी (विकिणण-किणण-छइस्ला) बेचने और खरीदने के काम में जो अत्यन्त निषुण है ऐसे महाजन; (प्रुरो) राजा कुमारपाल के आगे (हम आपके राज्य में अत्यन्त सुखी है ऐसी ही अन्य बातें निवेदन करने के लिये; (निविद्ठा) बैठे।

टिप्पण-परिआलिएहिं। वेढिअ। "वेष्टे परिआलः (५१)॥

विवकेन्तोद्धरिआ इव भायन्ता अवि अवीहिरा निच्चं।
भीएहि सहचरेहिं निव-दूआ दूरमल्लीणा॥३५॥
शक्तार्थ-(भीएहिं) (राजा के प्रताय के) डरे हुए; (सहचरेहिं) सह-चरों—सहयोगियों के साथ; (निव-दूआ) (विभिन्न देशों के) राज-दूत; (दूरम्) दूर से; (अल्लीणा) आये हुए; (अर्थात् राजा-आज्ञा प्राप्त होते हो सेवा में उपस्थित हो जायगें; इस टिप्ट से प्रतीक्षा करते हुए समीप नहीं आये)

## र्बर क्रिमीरपालचरितम्

(विक्नेन्त) (जैसे) बेची जाने योग्य (वस्तु); (उद्घरिआ) बाहिर निकाल कर पृथक् ही (ग्राहक के दृष्टि-योग्य स्थान पर) रक्खी जाती है; (इव) (इसके) समान ही; (भायन्ता अवि) (वे राजदूत-दूरस्थ) हुउ रते हुए भी; (निच्चं) सदा; (अबीहिरा) (राज-कृपा के ज्ञाता होने के कारण से) नहीं डरनेवाले; ऐसे राजदूत दूरस्थ थे।

टिप्पण—विकिणण । किणण । विक्केन्तो । ''क्रियः किणो वेस्तु क्कें च'' (५२) इति क्रीणातेः किणो वा वेः परस्य तु द्विरुक्तः क्के । चकारात् किणश्च । णेरिति निवृत्तम् ।।

भायन्ता। अबीहिरा। "भियो भा-बीहौ" (५३) बाहुलकात् क्वचिन्न। भीएहि।।

अल्लीणा । "आलीङोडल्ली" (५४)

भत्ति-णिरिग्घिअ-हिअआ मउलि-णिलीअन्त-पाणि-संपुडया । निव - पय - कमल- णिलुक्कन्त-लोअणा सा सहा आसि ॥३६॥

शब्दार्थ — (भित्त-णिरिग्धिअ-हिअआ) हृदय- भिक्त-भावपूर्वक सलग्न है; (ऐसी) (सभा। (मउलि) मस्तक पर; (णिलीअन्त-पाणि-संपुडयः) (सभी सभासदो ने राजा के प्रति। अपने दोनो हाथ जोड़कर (भिक्त और श्रद्धा-प्रदर्शनार्थ) लगा रक्खे है, (ऐसी सभा) (निव पय-कमल) राजा के चरण-कमलों में; (णिलुकन्त-लोअणा) (प्रसन्नता प्राप्ति की दृष्टि से) जमा रक्खे हैं लोचन, जिसने ऐसी, (सा) (सहा) वह (उपरोक्त गुणोंवाली) सभा, (आसि) थी।

आसि मणि-वेइ आसुं लुक्कन्तो मणि-महीएं लिवकन्तो । त्हिक्कन्तो मणि-थम्भेसु सय-गुणो पडिकिदीइ जणो ॥३७॥

शब्दार्थ — (मणि वेइ आसुं) मणिनिर्मित वेदिकाओं मे; (लुक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होने वाला, (मणि-महिए) मणि-निर्मित आँगण में; (लिक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होने वाला; (मणि-थम्भेसु) मणि-। निर्मित स्तंभो में; (लिहक्कन्तो) जडे हुए के समान प्रतीत होनेवाला; (जणो) मनुष्य; (पिडिकिदीइ) अपनी प्रतिस्त्राया के कारण से; (सयगुणो) सो गुणा; (आसि) (दिखाई दे रहा) था।

निवइ-निलीइर-नयणा अविराय-सिरी विलीइर जुआणा । अलि-रुञ्जिअ-जइ-रुण्टिअ-किङ्किणि - नीबीउ आसीणा ॥३८॥ कारकार्थ—(निवद-निलीइर नयणा) जिन (स्त्रियों की आंखें राजा के प्रति लगातार देखने की हिष्ट से) जमी हुई है; ऐसी; (अविराय-सिरी) जिनके शरीर की शोभा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है; ऐसी; (विलीइर-जुआणा; (जिन स्त्रियों को देखते ही) युवक-गण अपना धैर्य खो बैठते हैं और पिघल जाते हैं, ऐसी; (अलि-हिज्जअ) भ्रमरों के गुँ जारव को; (जइ रिण्टअ) जिनका गुञ्जारव (माधुर्य और सरसता की हिष्ट से) जीत लेता हैं; ऐसी; मधुर ध्वनिवाली, (किकिणि-) छोटी छोटी घु घरियाँ लगी हुई है, जिनमें ऐसे; (नीवीउ) नाडेवाली-स्त्रियां; (आसोणा) (राजा कुमार-पाल के पास में आकर के) बैठीं।।

दिष्पण—णिरिग्धिअ । णिलीअन्त । णिलुक्कन्त । लुक्कन्तो । लिक्कन्तो । त्हिक्कन्तो । निलीइर । "निलीङ णिलीअ-णिलुक्क-णिरिग्घ लुक्क-लिक्क-त्हिक्काः (४४)

अविराय । विलीइर । "विलीङ विरा ।" (५६) रुञ्जिअ । रुण्टिअ । "रुके रुञ्ज-रुण्टौ" (५७)

सग्गे वि हणिअ-विहवा असुणिअ-दोसा तिलोअ-सिरि-धुवणी । कुमर-नरिंद - सहा स धुणिआरि मणोरहा हुआ ॥३८॥

दाब्दार्थ - (सगो वि) स्वर्ग में भी; (हणिअ-विहवा) (जिसके) वैभव की चर्चा सुनी गई है, अर्थात् जो तीनों लोकों में वैभव की हिंदि से विख्यात है, ऐसी, (असुणिअ-दोसा) जिसके दोष अथवा त्रुटियाँ कभी भी नहीं सुने गये हैं, ऐसी, (तिलोअ-सिरी-धुवणी) (जो सभा) तीनों लोक में स्थित लक्ष्मी-वैभव को अपने वैभव द्वारा तिरस्कृत कर देती है ऐसी, (धुणिअ-अरि-मणोरहा) जो शत्रुओं के मनोरथों को परास्त कर देती है ऐसी; (सा) वह (कुमर-नरिद सहा) कुमारपाल राजा की सभा, (हूआ) (उपरोक्त गुणोवाली; सिद्ध हुई (या थी।)

िटपण—हणिअ। असुणिअ। ''श्रुटेर्हणः'' (५८) ॥ धुवणी। धुणिअ। ''श्रूगेर्धु वः'' ५१६)

हुन्ताणन्दो अहुवन्त - संसओ निवइमुब्भुअन्त-मई।
पहवन्तो अपरिहवो विण्णविही संधिविग्गहिओ ॥४०॥
शक्तार्थ—(हुन्त आवन्दो) (राजा के आगे आत्म-अभिप्राय प्रकट करने
से) उत्पन्न हुआ है आनन्द जिसकी, ऐसा; (अहुवन्त-संसओ) (अपना और
शत्रु का सैन्य-बल जानने के कारण से सन्धि अथवा युद्ध वार्ता के प्रति)
नहीं अवधिमान संशयवाला; ऐसा; (उब्भूजन्त-मई) (प्रतिभाशाली होने के

कारण से) कठिन विषयों में तस्काल उरपस हो जाती है बुद्धि जिसकी ऐसा; (पह्यको) (अधनी सक्द-चतुराई द्वारा) दूसरों पर प्रभाव जन्मानेवासा; (ऐसा प्रधान पुरुष); (अपरिहवो) (कहीं पर भी तिरस्कृत नहीं होने वासा); ऐसा; (संधि-विगाहिशो) (अन्य राज्यों से) सन्धि और विग्रह करने के कार्य पर नियुक्त —ऐसे प्रधान पुरुष ने; (निवहम्) राजा कुमारपाल को, (विण्णविही) कहने योग्य सभी बात निवेदन कर दी।

टिप्पण हूआ। होन्त। अहुवन्त । अपरिहस्रो । "भुवेहीं-हुव हवाः (६०) क्विचद् अन्यदिप । उब्]अत ।

विमिष्तिका ४१--१०६--

देव विवन्खीहुन्तो णिव्वडिअ बलेण सो पहुप्पन्तो। हूओ कुङ्कुण नाहो जहा - तहा कुणसु अवहाणं॥४१॥

(यहां से लगाकर १०६ गाथा तक राजा के युद्धसंधि विषयक मंत्री ने जो जो बयान किया, उसका वर्णन है। इसमें कुंकुण नरेश के साथ युद्ध की घटना का भी वर्णन उक्त मंत्री के मुख से कवि ने कह्नसाया है)—

शब्बार्ष—(देव) हे देव ! (विवक्सीहुन्तो) विपक्षी-विरोधी होता हुआ; (णिव्वडिअ-बलेण) जिसका सैन्यबल पृथक् है, और समर्थ है, इस कारण से, जो (पहुप्पन्तो) समर्थ-शील है; ऐसा (सो) वह; (कुंकुण नाहो) कुंकण देश का राजा, (जहा) जैसा; (हुओ) हो गया है, (तहा) वैसा; (अव-हाणं) अवधान = ध्यानपूर्वक सुनने का कार्य; (कुणसु) आप करे। (यह घटना ध्यान से सुने)।

टिप्पण — हुन्तो । "अविति हु" (६१) णिव्वडिअ । "पृथक्स्पष्टे णिव्वडः" (६२)" ॥ पहुप्पन्तो । "प्रभौ हुप्पो बा" (६३) पक्षे पहवन्तो ॥ हुओ । "क्ते हू" (६४)

षडि्भः कुलकम् ---

दूर द्विआहि करिजं णिआरिअं सुर - वहूहि दोसन्ता । संदाणन्ता अइनिट्ठुहावमा वेरि सुहडाम ॥४२॥

शब्दार्थ - (णिआरिअ) आधी आंख से देखने रूप कार्य को; (करिउं) करके (आधी खुली और आधी बंद इस रीति से आंख द्वारा देख करके) (दूर-ट्ठि आहि) (आकाश में ठहरी हुई होने के कारण से) दूर स्थित; (ऐसी) (सूर-बहूहि) देव वधुओं द्वारा=देवांगनाओं द्वारा; (दीसंजा) (ओ योधा) देश का शहे हैं (स्वाप्ति) (जो सोझा) (कठिनाई में श्रेयं का) सहारा निया करते हैं (वेरि-सुहुडाण) शत्रुओं के सुभटों का; (जो योषा) (अइ निट्ठ्हावणा) मुद्ध क्षेत्र में पूरी क्कावट कर देते हैं; (ऐसे तुम्हारे) ये सूर-वीर सोधा हे राजन् ! कुकुण देश को पहुँ में हैं।

वाविष्फरा कलासुं अमोघ निञ्जोलणं पयासन्ता।
जयल्लिर असि-फलया णीलुञ्छत्ता रिउ-दलम्मि।।४३।।
गव्दार्थ—(कलासुं) शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी कलाओं में; (वाविष्फरा)
परिश्रम— अम्यास करनेवाले; (अमोघ-णिव्वोलण) क्रोध से होठ को मलीन
करने रूप कार्य को—सफल रूप में, (पयासन्ता) प्रकाशित करते हुए; (अपयिल्लर) अशिथिला और शीध्रतापूर्वक; (असि-फलया) ठीक रीति से पकड
रक्सी है तस्त्रवार की सूठ—जिन्होंने ऐसे; (रिउ-दलम्मि) शनुओं के समूह
में; (णीलुञ्छन्ता) (मिरावट अथवा मयपूर्ण दरार विभाजन) करते हुए; (ऐसे
योधा कु कण देश को पहुँचे।)

कम्मन्त-मेत्त-मन्निअ-रिउणो गुललन्त-सामिणो विजये।

दाउं वसुमझरन्ता पहु-आदेसं च झूरन्ता ॥४४॥ शब्दार्थं—(कम्मन्त-मेत्त-) हजामत बनानेवाला नाई मात्र; (मिन्नअ-रिजणो) माना है शत्रुओं को, (जिन्होंने ऐसे योधा) (सामिणो-विजये) अपने स्वामी राजा कुमारपाल की विजय के लिये; (गुललन्त) जो अपने देवों की अनुनय-विनय चाटुकारी कर रहे हैं ऐसे, (बसुम्) (चारण-भाटों को) भनः (दाउं) दे करके; (अझरन्ता) (जो अपने आपकी स्थित को) भूल रहे हैं (और दानी बन रहे हैं—ऐसे योधा) (च) और; (पहु-आदेस) प्रमु-राजा कुमार-पाल की आज्ञा को; (झूरन्ता) (तत्काल ही पुनः) याद कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं; (ऐसे योधा—हे राजन्! कुंक्ण में पहुंच गये हैं)

जुद्धेण भरावन्ता राम-कहं भारहं भलावन्ता।
निअ-कुल-कमं लढन्ता सुमरन्ता खित्तिआचारं॥४५॥
शब्दार्थ—(जुद्धेण) युद्धद्वारा; (रामकहं) राम-रावण युद्ध कथा को;
(भरावन्ता) स्मरण कराते हुए; (भारहं) कौरव-पाण्डव-युद्ध रूप महाभारत
को; (भलावन्ता) स्मरण कराते हुए; (विअ-कुल-कमं) अपने कुल-वंश के क्रम
को=परम्परा को; (लढन्ता) स्मरण करते हुए; (खित्तिआचारं) खित्रयोचित
आचरण को; (सुमरन्ता) स्मरण करते हुए; ऐसे योधा हे राजन् ! कुंकुण में
पहुंच गये हैं।

### १८६ | कुंमारपालचरितम्

वीर-वरणं सरन्ता पयरन्ता सामिणो पसायं च। बावण्ण - वीर - कह - विम्हरावणा वइर-पम्हुहणा ॥४६॥

शब्दार्थ — (वीर-घरण) (युद्ध-क्षेत्र में अपने अनुरूप शक्ति वाले) वीर के साथ युद्ध करने रूप बात को; (सरन्ता) स्मरण करते हुए; (सामिणो) अपने स्वामी राजा कुमारपाल की; (पसाय) प्रसन्नता को; (पयरन्ता) स्मरण करते हुए; (च) और; (बावण्ण-वीर-कह) बावन वीरो की कथा को; (विम्हरावणा) (जनता द्वारा) (अपने युद्ध कौशल से) भुलाते हुए; (वहर) अपने स्वामी का इनके साथ वैर है; इस बात को; (पम्हुहणा) स्मरण करते हुए; (ये योधा हे राजन् ! कुंकुण देश मे पहुंच गये है)

पम्हुसिअ-अन्त-कज्जा विम्हारिअ-वाणरिन्द-बल-लिका। वीसारिअ रिउ-मन्ता तुह जोहा कुंकुणं पत्ता॥४७॥

शब्दार्थ — (पम्हुसिअ-अन्न-कज्जा) (युद्धोन्माद ! होने के कारण से) अन्य सभी कार्य जो; (योधा) भूल गये हैं; (ऐसे) (विम्हारिअ-वाणरिन्द-अललिआ;) जिन योधाओं ने अपने युद्ध-कोशल से बानरों के राजा-सुग्रीव के बल-वीर्य पराक्रम की स्फूर्ति को भुला दिया है; ऐसे ये योधागण; (वीसारिअ-रिउ-मन्ता) जिन योधाओं ने शत्रुओं की मंत्रणाओं को (अपने पराक्रम रो) भुला दिया है, ऐसे हे राजन् ! (तुह) तुम्हारे (जोहा) ये योधागण; कु कुणं) कु कुणं देश को; (पत्ता) पहुँ च गये हैं।

दिष्पण- कुणसु । करिउ । "कृगेः कुण." (६५) कृगेरित्यधिकारः उत्तरसूत्राष्टके ज्ञे य. ।।

णिआरिअं। "काणेक्षिते णिआरः" (६६)

संदाणन्ता । अइनिट्ठुहावणा । "निष्टम्भावष्टम्भे णिट्ठुह-संदाणं" (६७)

वाविम्फरा । ''श्रमे वावम्फः'' (६८)
णिव्वोलणं । ''मन्युनौष्ठ मालिन्ये णिव्वोलः (६६)
अपयल्लिर । शैथिल्यलम्बने पयल्लः (७०)
णीलुञ्छन्ता । ''निष्पाताच्छीटे णीलुञ्छः'' (७१)
कम्मन्त । ''क्षुरे कम्मः'' (७२)
गुललन्त । ''चाटौ गुललः'' (७३)

अझरन्ता। झूरन्ता। भरावन्ता । भलावन्ता । लर्ढन्ता सुमरन्ता। सरन्ता। पयरन्ता। विम्हरावणा। पह्युहुणा । "स्मरेझें र-झूर-भर-भल-लढ-विम्हर-सुमर-पयर-पम्हुहाः" (७४) पम्हुसिअ। विम्हारिअ। वीसारिआ"। विस्मुः पम्हुस । विम्हर-वीसराः" (७४)

सीह-रव-पोक्कणा ते कोक्कन्ता कि पि सच्च-वाहरणा। उक्वेल्लिर-तुरय-पयल्लिरेभ-चडिआ पसरिआ अ॥४८॥

शब्दार्थ — (सीह-रव-पोक्कणा) सिंह की गर्जना की भांति उच्च स्वर से दहाडते हुए; (कि पि) (युद्धोन्माद से) कुछ भी (जैसे कि क्या शत्रु मर गये हैं — भग गये हैं — आदि रूप से); (कोक्कन्ता) बोलते हुए-गर्जारव करते हुए, (सच्च-वाहरणा) सत्य बात को बोलनेवाले; (उव्वेलिर तुरय-) शीघता पूर्वक चलनेवाले घोडों पर; और (पयिल्लर-इभ) शीघतापूर्वक चलने वाले हाथियों पर; (चडिआ) च हुए; (ते) वे (तुम्हारे योघा) (पसरिआ) (शत्रु-का जैसा सैन्य-व्यूह था, उसको तोडने के लिये-उस को घेरने के लिये — उसी के अनुसार); चारो ओर फैल गया।

टिप्पण-पोक्कणा । कोक्कन्ता । वाहरणा । "व्याह्न्गेः कोक्क-पोक्कौ" (७६)

उन्त्रेल्लिर । पयिल्लिर । पसिरआ । "प्रसरेः पयह्लोवेल्ली" (७७) ॥ अह-महमहन्त-णीहरिअ-मद-जले सिन्धुरिम्म चिङ्ऊण । ठाणाओ नीलिओ कुङ्कुणाहिवो नीसरन्त-बलो ॥४६॥

शब्दार्थ — (अह) अथ (आपकी सेना के वहाँ पहुँचने पर), (महमहन्त) जिसकी गध चारो ओर मधमधायमान हो रही है, ऐसा, (णीहरिअ-मद-जले) झर रहा है मदरूप जल जिससे ऐसे; (सिन्धुरिम्म) हाथी पर; (चिड-ऊण) चढ करके, (नीसरन्तबलो) जिसके पीछे-पीछे सेना निकल रही है; ऐसा; (कुंकुणहिवो) कुंकुणदेश का राजा—मिल्लकार्जुन; (ठाणाओ) अपने नगर से; (नीलिओ) निकला (युद्ध के लिए प्रस्थान किया।)

टिप्पण-महमहन्त । "महमहो गन्धे" (७५)

वरहाडिआ गढाओ रण-धाडिअ-रक्खणा भडा तस्स । जग्गिअ खग्गा रण-जागरा य आअड्डिआ तत्तो ॥४०॥ शब्बार्थ (गढाओ) दुर्ग से; (वरहाडिआ) बाहिर निकले हुए; (रण-धाडिअ-रक्खणा) कायरतावश युद्ध से भागने वाले सैनिकों की चौकसी करने- बाकी; (अभिगय-सम्मा) (युद्ध करने के लिये जिल्होंने) तलवारों को स्थान से बाहिर निकाल की है और जो तलवार तानकर खंड हुए हैं; ऐसे; (रण-जागरा) युद्ध करने के लिये जो हर प्रकार से सावधान खड़े हैं; ऐसे, (तस्स) उस कुं कुण देश के राजा के; (भड़ा-) भट; (तस्तो) इसके बाद अर्थात् युद्ध को तैयारी करने पर, (आअह्डिआ) परस्पर में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गये (युद्ध प्रारम्भ हो गया)।

टिप्पण --णोहरिस । नीलिओ । नीसरन्त । वरहाडिआ । धाडिअ । "नि: सरेणीहर-नील-धाड-वरहाडाः" (७६) ॥

जिंगअ। जागरा। जाग्रे जेंगाः" (८०)

समरम्मि वावरन्ता साहिंद्टअ - पर-बला-असंविरिआ । अणसाहिरिअ - प्पेम्मामरीहि सन्नामिआ विरिजं॥४९॥

शब्दार्थ—(समर्राम्म) युद्ध में; (वावरन्ता) एक दूसरों से भिड़े हुए; (साहिट्टअ-पर-बला) (जिन कुमारपाल के योधाओं ने) (प्रबलतम आक्रमण करने के कारण से) शत्रु की सेना को (आत्म-रक्षा के लिये एक ही स्थान पर) समूह-बद्ध कर दिया है; इकट्ठे कर दिया है; (अर्थात् चारों ओर से चोट पड़ने के कारण से आत्म रक्षार्थं भयभीत हो कर जो शत्रु-सेना एकत्र-'सिमटसी गई है,) ऐसे (वे कुमारपाल के योधा थे), (असविरआ) (जिनमें विनाश का भय नहीं रहा है अतएव जो) इच्छानुसार इघर-उघर विचरण कर रहे हैं (ऐसे कुमारपाल के योधा थे); (अणसाहिरअ-प्यम्मा) जिनका प्रेम प्रकट रूप से मालूम पड रहा है (यह विशेषण उन देवांगनाओं का है; जो कि आकाशस्थ हो कर कुमारपाल के वीरों का युद्ध कौशल देख रही थीं और जिनके प्रति प्रसन्नतापूर्वक अपना अनुराग प्रकट कर रही थी; ऐसी); (अमरीहि) देवांगनाओं द्वारा; (विरिजं) वरण करने के लिये—उन्हें अपना पति बनाने के लिये; (सन्नामिआ) (वे योधा) अंगीकृत कर लिये गये थे।

टिप्पण—सम्नामिआ । आदरिअ । "आहगेः सम्नामः" (८३) सारन्ते । पहरिउं । "प्रहृगेः सारः ।" (८४)

आदरिअ-बीर-बरणा मारन्ते पहरिउं पषट्टा व । अण ओहिअ भड-माणा ओरसिजा इव सिवस्य गणा ॥५२॥

शब्दार्थ — (आदरिअ-वीर-वरणा) इस शत्रु सेना के साथ मुझे युद्ध करना ही चाहिये; ऐसी जिन्होंने प्रतिज्ञा की है; ऐसे वे कुमारपाल के योधा वे"; (सरिन्ते) जी प्रहार करते थे; उन्हीं के प्रति पुनः (पहिराजे प्रहार करने के लिये; (पबट्टा) जो प्रवृत्त होते थे; (ऐसे के मुमानपाल के मोना थे) (जण-मोहिजभड-मामा) जिनका सुभट बनाने का अध्यान कभी अब्द नहीं होता था; (अर्थात जो कभी कायरता प्रविश्त नहीं करते थे; (ऐसे कुमारपाल के बोधा गण थे) (ऐसी युद्ध प्रणाली मानब-मान होरा असमन सी प्रतीत होती थी; अतः यह घटना ऐसी मालूम पहली थी-कि मानो;) (सबस्स मधा) शिवजी के गण; (बोरसिका हव) मानों (स्वर्ग से पृथ्वी पर युद्धार्थ) उतरे हों।

हिन्दण- आअड्डिना । वावरन्ता । "व्याप्रेराअड्डः" (८१) ॥

साहिट्ट्य । असंवरिजा । अणसाहिरिय । 'संवृगेः साहर-सा-हट्टो (८२)

ओअरिअ दीहीआओ अचयन्तीकय-तरन्त सुहडीहि। तीरन्ताण वि पारन्तएहिँ तेहि कयं जुज्झे ॥५३॥

शब्दार्थ — (अचयन्तीकय) शिक्तहीन बनाये हुए; (तरन्त) किन्तु जो अक्तिशाली है, ऐसे (सुहडेहिं) वीरों द्वारा (शिक्तिशाली होने पर भी जो शिक्तहीन बना दिये गये हैं ऐसे वीरों द्वारा), (तीरन्ताण वि) शिक्तशालियों के मध्य में भी, (पारन्तएहिं) शिक्तशालियों द्वारा; (तेहिं) उनके द्वारा, (दीहि आओ) छोटी-छोटी बाबद्वियों से (ओ अरिअ) उतर करके; (जुज्झी) युद्ध; (कयं) किया गया। (रणवाद्य को सुनकर के स्नान करना भी छोड़ करके युद्ध-क्षेत्र में उतर पड़े)

टिप्पण – अणओहिस । ओरसिका । ओक्रित । "ववतरेरोह-ओरसौ" (- $\pm$ )

सक्कन्तो अण थक्किअ-सलहिब-सर वरिसणो निवो ताण। मणि-सचिअ-कणय-वेअहिअ-माढिओ पहरिउं लग्गो ॥५८॥

शब्दार्थ— (सनदन्तो) अन्य वीरों की अपेक्षा से जो अधिक शक्तिशाली है; (अणविक्ष्य-सलिह्य) जिसकी बाण वर्षी सर्वोत्कृष्ट है और प्रशंसनीय है ऐसी; जिसकी (सर-विरसणो) बाणों की वर्षा करने की पद्धित है; ऐसा; (मिण-खिन्छ) मणिओं से जहा हुआ (और) (क्ष्यय-वेश्रह्म) स्वणं से महा-हुआ (ऐसे) (महिजो) कवचवाला (ऐसा बह) (निक्षे) कुं कुण-नरेश; (लाण), उन कुमारपाल के बीरों के प्रति; (पहरिंड) प्रहार करने के लिये; (लगों), संसम्म हुआ; (प्रहार करने लगा 1)

### १६० कुमारपालवरितम्

**टिप्पण**—अचयन्तीकय । तरन्त । तीरन्ताण । पारन्त**एहिं । सक्**कन्तो । ''शकेद्रचय तर-तीर-पाराः'' (⊏६)

अणथिकका । ''पक्कस्थक्कः'' (८७)

सलहिअ। "श्लाधः सलहः" (८८)

खचिअ । वेअडिअ ।" खचेर्वेअड:" (८१)

दिन्नम सोल्लिअ-मंसासणाण अणपउलिअं तओ मंसं।

अरि - पयण - पयात्रेणं तेणं सर-मिल्लिरेण रंणे ॥ ११॥ शब्दार्थं (अरि-पयण-पयात्रेणं) जिसका प्रताप शत्रुओं को जलाते-वाला है पीडा देने वाला है, ऐसे प्रतापी; (कुंकुण नरेश द्वारा;) (सर-मिल्लिरेण) बाणों को छोडने वाले, (तेणं) उस कुकुण नरेश द्वारा; (रणे) युद्ध भें: (तओ) (बाण छोडने के बाद), (असोल्लिअ-मंस-असणाण) बिना पकाया हुआ: (मंसं) मांस; (दिश्चम्) प्रदान किया गया।

(कुकुंण नरेश के बाणों से कुमारपाल के अनेक सैनिक मारे गये और उनका मांस गीधों ने खाया)

टिप्पण-असोल्लिअ । अणपउलिअं । पयण । 'पचे: सोल्ल-पउली''(६०)

उस्सिविकअ-सङ्केणं पच्छा अवहेडिउं निअं पि दलं।

अणछिड्डअ-कुल-धरमं सीह-झुणी तेण रेअविओ ॥५६॥ शब्दार्थ—(उस्सिक्तिअ-संकेणं) (शत्रु पक्ष के बल का भय छोड़ करके) शका को छोड दी है जिसने; (ऐमे; कुंकुण नरेश द्वारा); (निअदलं पि) अपने दल को भी. (पच्छा) पीछे (बहुत दूर) (अवहेडिउं) छोड करके, (अपनी सेना से बहुत दूर अकेला ही आगे निकल करके) (अण-छडि्डअ-कुल-धम्म) जिसने अपने कुल-धमं को नहीं छोडा है; (ऐसे) (तेण) उस (पूर्वोक्त स्थितिवाले) कुंकुणनरेश द्वारा, (सीह-झुणो) सीह ध्वनि (रेअविओ) छोड़ी गई। अर्थात् सिह-गर्जना करता हुआ बोला, मैं यमराज की तरह तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया हूं।

णिल्लुञ्छिअ-भय-पसरो धंसाडिअ-भयमिभं समारूढो।

मुञ्चन्तो बाणे णिच्चलीअ सो कोह-दुहिअप्पा ॥५७॥ शब्दार्थ – (णिल्लुञ्छिअ-भय-पसरो) जिसके हृदय से भय का प्रसार निकल गया है अर्थात् जो मुक्तभय हो गया है; ऐसा; (धंसाडिअ-भयम्) जिसका भय (शस्त्रास्त्र की वर्षा मे भी छूट गया है; ऐसे निर्भीक; (इभ) हाथी पर; (समारूढो) चढ़ा हुआ (वह कुंकुण नरेश) (कोह-दुहिअप्पा) क्रोध से दु:खी है आत्मा जिसकी; (क्रोधाग्नि से संतप्त हैं शरीर जिसका; ऐसा (सो) वह कुंकुण नरेश (बाणे) बाणों को; (मुञ्चन्तो) धारा-प्रवाह रूप से) छोडता हुआ; (णिच्चलीअ) (चिन्ता रूप) दु:ख को ही उसने छोड़ दिया। (युद्धकाल मे उसे किसी भी प्रकार की दु:खात्मक-स्मृति नहीं रही।)

टिप्पण—मिल्लिरेण । उस्सिक्किअ । अबहैडिड । अणछिड्डअ । रेअविओ । णिल्लिञ्छअ । घंसाडिअ । मुञ्चन्तो 'मुचेश्छड्डावहेड-मेल्लो-स्सिक्क रेअव-णिल्लुञ्छ घसाडाः । (६१)

निच्चलीअ। "दुःखे निच्चलः" (६२)"

जूरवणेहि उमच्छ<del>न्</del>तेसुं जय-सिरि अवञ्चिओ समरे।

नाह अवेह विरेहि पाइवकेहि न वेलविओ ॥५८॥ शब्दार्थ—(उमच्छन्तेसु) ठगने वालो के मध्य में, (जूरवणेहि) ठगने वालों के द्वारा; (अर्थात् कपटपूर्ण युद्ध करने पर भी;) (समरे) युद्ध में (जय-सिरि अविच्चओ) जयश्री से नहीं ठगा गया, (अर्थात् कुंकण नरेश से विजय नहीं प्राप्त हुई। (हे नाह!) हे नाथ! कुमारपाल! (संधि-विग्रह अधिनायक पुष्प कुमारपाल से कहता है हे नाथ!) (अवेहविरेहि) नहीं ठगनेवाले; (पाइक्केहि, पैदल सैनिकों द्वारा, (भी वह राजा) (न वेलविओ) नहीं ठगा गया। (अर्थात् हे राजन्! वह कुंकुण नरेश छल युद्ध में और प्रकट युद्ध में दोनो ही रीति-से नहीं जीता गया; किन्तु उसी की जीत हुई; ऐसा निवेदन वह अधिनायक राजा की सेवा में कर रहा है।)

उग्गहिअ-जय-पइन्नो अवहिअ-वूहिम गुज्जर-दलिम। विडविड्डीअ पएसं तक्कालं रइअ-रोमञ्चो ॥४६॥ शब्दार्थ—(उग्गहिअ-जय पइन्नो) जिसने जय-प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे कुंकण नरेश ने, (अवहिअ-वूहिम) रचा है व्यूह जिसमें ऐसे; (गुज्जर-दलिम) गुजर देश की सेना में (तक्काल) उस समय में (युद्ध के समय में) (रइअ रोमञ्चो) पुलिकत हो गये रोमाच जिसके ऐसे उस कुंकुण नरेश ने (पएसं) (अपनी सेना के प्रवेश करने और युद्ध करने के हेतु) प्रदेश स्थान—(अवकाश) (विडविड्डिअ) रचा डाला अर्थात् जगह प्राप्त करली।

सारविए रण-छेत्ते उवहत्थिअ-आउहेहिँ जुज्झन्तो । केलाइ आउहो सो निअं समारीअ-जस लन्छि ॥६०॥ कार्यार्थ — (रण-छोत्त सारविष्) रण क्षेत्र की (लंकड़ी कार्टा पर्त्यार आदि को हटाकर) अच्छी तरह से रचना करने पर (कैलाइम बाउही) अच्छी तरह से रचना की है हथियारों की अपने लिये; ऐसा बहु कुर्ण नरेंका; उवहत्यिंग जाउहेहि। समारचित हथियारों से (जुज्झन्तो) युद्ध करता हुआ (सो) कु कुण नरेश ने (निअं) अपनी निज की; (जसलिंछ) बंधलिंडमी की (समारीअ) अच्छी तरह से रचना की (अर्थात् शत्रुं की ब्यूह रचित सेना में अपनी सेना के लिये स्थान तैयार करके सुसज्जित हथियारों से लडते रहने से उस कु कुण नरेश को महती यश की प्राप्ति हुई।

हिष्पण — जूरवणेहि । उमच्छन्तेसुं । अविञ्चिओ अवेहिविरेहि । वेल-विओ । "वञ्चेबेहिव वेलव-जूरवोमिच्छाः (६३) उग्गहिल । अविद्या । विड-विड्डी अ । रइअ । -'रचेरुग्गहा वह विडविड्डाः" (६४)

पहु-कज्ज-समारचणेण सिञ्चिओ तुह बलेण बाणेहि।

सीभर-सिंग्पिअ-वसुहो मय-सेअणओ इंभो तस्स ॥६१॥ शब्दार्थ — (पहु-कज्ज-समारचर्णेण) अपने स्वामी के कार्य को भली-भांति से सम्पन्न करनेवालीं; ऐसी, (लुह) आपकी; (बलेण) सेना द्वारा; (सीभर) छोटे छोटे (हाथी के सूंड से निकलने वाले) जल-कर्णों से — फुहारों से — (सिम्प्अ) सींची हैं, (बसुहो) पृथ्वी को जिसने, (ऐसा हाथी) (मय-सेअणओ) (अपने शरीर के सात अगों से बहने वाले) मदरूप जल से सींची हैं पृथ्वी-तल को; जिसने, (ऐसा हाथी) (तस्स इभो) उस कुकुंण देश के राजा का वह हाथी; (बाणेहिं) तुम्हारी सेना के बाणों द्वारा; (सिचिओ) सींचा गया (अथीत हाथी पर बाणों की भयंकर वर्षा कर दी गई;)

टिप्पण - सारविए । उवहत्थिश । केलाइश । समारीश । समाचरणेण । "समारचेरवहत्थ सारव-समार केलायाः (६४)

सिञ्चित्रो। सिम्पित्र। सेअणओ। "सिचेः सिञ्च-सिम्पौ" (६६)॥ पडिसुहडे पुच्छन्ता गज्जन्ता ढिक्कमाण-वसह व्व।

अह बुक्तिआ तुह भडा कुक्कूण-देसाहियं दहुं ॥६२॥।

शब्दार्थ—(दिक्तमाण-वसह) गर्जना करते हुए सांड के (व्व) समान;
(गज्जन्ता) गर्जना करते हुए: (पडिसुहडे) प्रतिसुभटों की =प्रतिपक्षी सैनिकों
को; (पुच्छन्ता) पूछते हुए; (तुहभडा) (हे राजन् !) तुम्हारे सैनिक (अह)
(हाथी पर बाणों को वर्षों करने के) बाद; (कुंकुणदेसाहिंव) कुकुंण देश के
राजा को; (दट्टुं) (वहीं पर) देख करके; (उसकी चिढ़ाने की हिन्ट से)।
(बुक्किआ) गर्वपूर्वक) गर्जना करने लगे।

हिष्पण —पुण्छन्ता। "प्रच्छः पुच्छः" (६०)॥ गज्जन्ता । बुक्किका। "गर्जेबुक्काः" (६८) दिक्कमार्ण । "वृषे दिक्कः" (६६)

अग्विअ-वम्मा छन्जिअ-सिरक्कया मंडलग्ग-सहिअ-करा।

रेहिअ - सेन्ना रीरिअ - रणक्कना राइआ ते आ।६३॥ शब्दार्थ —(अग्धिअ-वम्मा) कवच से जो मुशोभित हो रहे हैं; (छिजिअ-सिरक्कया) शिरस्त्राण से जो मुशोभित हो रहे हैं; (मंडलग्ग-सहिअ-करा) जो अपने हाथों में तलवार ग्रहण करने से मुशोभित हो रहे हैं, (रेहिअ-रणं-गणा) जिन कारण से रणक्षेत्र मुशोभित हो रहा है; ऐसे (ते) वे योधागण, (राइआ) उपरोक्त रीति से मुशोभित हए।

**टिप्पण** — अग्घिअ । छजिजअ । सहिअ । रेहिअ रीरिअ । राइआ । ''राजेरग्घ-<mark>छज्ज-सह-रीर-रेहाः''</mark> (१००)

आउड्डिअ-रह-चक्कं खुप्पन्त-हयं णिउ**ड्ड**माणेभं। व्डिडन्त-भडं करि-रुहिर-मज्जणे ताण आसि रणं॥६४॥

सब्दार्थ — (करि-रुहिर-मज्जणे) हाथी के खून में स्नान करने रूप स्थिति मे, (आउड्डिअ-रह-चक्क) जिसमें रथ का पहिया भी डूब गया है; (ऐसा युद्धः) (खुप्पन्त-हय) जिसमे घोड़ा भी डूब रहा है, (ऐसा युद्धः) (णिजड्डमाण-इभ) जिसमें हाथी भी डूब रहा है; (ऐसा युद्धः) (बुड्डन्त-भड) जिसमें भट भी डूब रहे हैं (ऐसा युद्धः) (ताण) उन दोनों सेनाओ के बीच; (रण) युद्धः, (आसि) हुआ था।

टिप्पण- आउड्डिश । खुप्पन्त । णिउड्डमाण । बुड्डन्त । मज्जणे । ''मस्जेराउड्ड णिउड्ड बुड्ड-खुप्पाः'' (१०१)

आरोलिअ-सर-माला-वमालणो मिल्ल अज्जुणो राया।
पुञ्जिअ-पहु-लिज्जिर-गुज्जरेहि जीहाविओ तेहि ॥६४॥
शक्दार्थ-(आरोलिअ-सर-माला) इकट्ठी की हुई तीरों की मालाओं
को; (वमालणो) जो फैलाने वाला है (अर्थात् माला रूप में संप्रहित तीरों को
एक-एक करके शत्रुओं पर छोडने से उन्हें चऊँ-ओर से फैलाने वाला) ऐसा,
(मिल्लिअ-अज्जुणो राया) मिल्लिकार्जुन नामक कुँकुण नरेश; (पृजिक्ष) जो
(उक्त राजा की शर वृष्टि से) (अर्थभीत होकर आत्मरकार्थ एक स्थान पर)

इकट्ठे हो गये हैं, ऐसे, (पहु-लिजिर) (किन्तु उन सैंनिकों को ऐसा कार्य करने से लज्जा उत्पन्न हुई कि अब हम अपने स्वामी कुमारपाल को अपना मुख कैसे बतलावेंगे, इस भावना से) जो अपने स्वामी से लिजित हो रहें हैं ऐसे; (गुज्जरेहि) (आपके) गूर्जर—सैनिकों से (तेहि) उन (गूर्जर सैनिकों से); (जीहाविओ) (वह मिल्लिकार्जुन इस प्रकार घनघोर युद्ध कर रहा था कि उसे ध्यान आया कि 'अरे! ये लडनेवाले सैनिक तो भृत्य-दास वर्ग के हैं और मैं एक राजा हू, अतः इन भृत्यों के साथ लडना मेरा धर्म नहीं है; यह क्षित्रयोचित कर्म नहीं है; ऐसा विचार आते ही वह) लिजित हो उठा।

टिप्पण—आरोलिअ । वमालणो । पुञ्जिअ । "पुञ्जेरारोल-वमाली" (१०२) लज्जिर । जीहाविओ । "लस्जेर्जीह" (१०३)

अोसुक्कन्तो तेअण-गिराहि सो खत्त-धम्म-लुहण-भडे।
उग्घुसिअ-सेल्ल रोसाणि आसिणो के वि सिक्खविही ॥६६॥
श्राह्मार्थ—(तेअण-गिराहि) तेज-क्रोध-उत्पन्न करने वाली वाणी से;
(ओसुक्कन्तो) क्रोधित होते हुए, (सो) उस मिल्लकार्जुन राजा ने, (उग्धुसिअ-मेल्ल) (जिन सैनिको ने) अपने-अपने भालों को तीक्ष्ण बनाये हैं (ऐसे को),
(रोसाणिअ असिणो) (जिन सैनिको ने) अपनी-अपनी तलवारों को तीक्ष्ण बनाई है (ऐसे को) (खत्त-धम्म) क्षत्रिय-धर्म को, (लुहण-भडे) (पाल करके)
अधिक निर्मल बनाया है जिन सैनिको ने; ऐसे (के वि) कितने ही (कुछ एक)
सैनिकों को, (सिक्खविही) शिक्षा दी; (उन पर शस्त्रो से प्रहार किया)।

टिप्पण—आंसुक्कन्तो। तेअण। "तिजेरोसुक्कः" (१०४)॥

लुञ्छन्ता घम्म-जलं कज्जल-पुञ्छ अ-मुहव्व तेण भडा ।
पर-तेअ पुंसणेणं फुसिअ - जसा हिक्कआ के वि ॥६७॥
शब्दार्थ—(घम्म-जलं) पसीने रूप जल को, (लुञ्छन्ता) पोछते हुए;
(कज्जल-पुञ्छअ मुह व्व) (यह राजा अब हमको जीत लेगा इस प्रकार के भय रूप) काजल से मानो लिप्त है मुह जिनका; (फुसिअ जसा) जिनके यश को पोछ डाला गया है (ऐसे) (भडा) कुमारपाल के वे सैनिक; (पर-तेअ-पुंस-णणं) दूसरों के शत्रु के तेज को नष्ट करनेवाले; ऐसे (तेण) उस मिल्लकार्जुन नामक राजा द्वारा, (के वि) (उपरोक्त विणत) कितने ही (सैनिक)
(हिक्कआ) (आगे बढने से) रोक दिये गये।

पहु-नामापुसणो धम्माहुलणो वेरि-नाम-मज्जणओ। तं मूरीअ गइन्दं गुज्जर-लोओ अवेमइओ ॥६८॥ शब्दार्थ — (पहु-नामा अपुसणो) अपने स्वामी के नाम पर कलंक नहीं लगानेवाले; स्वामी के नाम को और भी अधिक प्रकट करने वाले ऐसे गुर्जर-सैनिक; (धम्म-अहुलणो) धर्म को नहीं डूबोने वाले; (ऐसे) (वेरि-नाम-मण्ज-णओ) शत्रु के नाम को डुबोने वाले; (ऐसे सैनिक) (अवेमइओं) (उत्साह से) नहीं टूटे हुए; (अर्थात् अभग्न उत्साहवाले; ऐसे; (मुज्जर-लोओ) गुर्जर सैनिकों ने, (तं गइन्दं) (शत्रु के) उस गजराज को; (मुरीअ) भेद दिया; (नष्ट कर दिया)

**टिप्पण**— लुहण । उग्घुसिअ । रोसाणिअ । लुङ्खन्ता । पुण्छिअ । पुसर्णणं । फुसिअ । अपूसणो । अहलणो । मज्जणओ ।

"मृज्जेरुग्धुस-लुङ्ख-पुञ्छ-पुंस फुस-पुस-लुह-हुल-रोसाणाः (१०४) सूडिअ-सुहडो सूरिअ-तुरंगमो विरिअ-बाण-पसरो य। मुसुमूरिअ-सिरताणो करङ्जिओ कुङ कुणाहिवई ॥६८॥

शब्दार्थ—(सूडिअ-सुहडो) (जिस राजा के) सुभट नष्ट हो गये हैं; (सूरिअ-तुरंगमो) (जिस राजा के) घोड़े नष्ट हो गये हैं, (य) और; (विरिअ-बाण-पसरो) (जिसके) बाणों का फैलाव नष्ट हो गया हैं, (मुसुसूरिअ-सिर-ताणो) जिस का शिर-त्राण नष्ट हो गया है, ऐसा (कुंकुण-अहिवई) कुंकुण देश का अधिपति; (करजिओ) शस्त्रों द्वारा भेद दिया गया है। घायल कर दिया गया।

पविरिञ्ज आतवत्तो नीरिञ्जअ-विजय-वेजन्तीओ।
सो लूण-सीस-कमलो कलो तुहाभिञ्जिअ-भडेहि ॥७०॥
श्राह्मश्रं —(पविरंजिअ-आतवत्तो) जिसका छत्र तोड दिया गया है
(ऐसाः) (नीरंजिअ-विजय वेजयन्तीओ) जिसकी विजय-ध्वजा तोड दी गई
है; (ऐसाः) (लूण-सीस कमलो) जिसका सिर-कमल तोड दिया गया है
(ऐसाः) (सो) वह कुंकुण नरेशः (तुह) तुम्हारे (अभिजअ-भडेहि) (युद में
भय से) अभग्न (कायरता नहीं बतलाने वाले ऐसे) सैनिकों द्वाराः (कओ)
(दुर्गतिवाला) कर दिया गया। मार दिया गया।

टिप्पण-मूरीअ । अवेमइओ । सूडिअ । सूरिअ । विरित्त । मुसुसूरिअ । करिजओ । पविरित्ति अ । नीरिक्जिअ । अधिक्जिअ ।" भञ्जेवेंसय-मुसुसूर-सूर-सूर-सूर-सूर-वर पविरञ्जकरज्ज- नीरिक्जाः" (१०६)

नय-पिंड अग्गिर अणुविच्चिओ सि दाहिण-दिसाइ तुर्मामिष्हि । विद्ववित्र-कुंकुण-सत्तक्क-संपन्नो अञ्जिस जसोह ॥७९॥ शस्तार्थ—(नय पिंडअगिर) हे नीति के अनुसार चलने वाले राजन् ! (विढिविअ-कुंकुण सरांग-सपओ) कुंकुण देश के सात अगों की (स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और अपनी सेना रूप) सम्पत्ति को जिसने अपनी बना ली है। ऐसे हे राजन् ! (अजिजअ-जस-ओह) ऑजित कर लिया है यश-समूह को जिसने; ऐसे हे राजन् ! (तुमम्) तुम (इण्हि) इस समय में; (दाहिण-दिसाइ) दक्षिण-दिशा से; (अगुविच्व आ) अनुसृत, (अनुसरण) किये जा रहे, (सि) (हो अर्था दिक्षण दिशा के भी तुम स्वामी बन गये हो) दिक्षण दिशा का राज्य भी तुमहारे पीछे-पीछे चला आ रहा है।

पहु सिरि-नयर-सिरीए जुज्जिस जुप्पसि तिलंग-लिन्छीए। जुज्जिस कञ्चि-सिरीए भुज्जेतो दाहिणि इण्हि॥७२॥

शब्दार्थ — (पहु) हे प्रभी! इण्हि इस समय में, (दाहिण दक्षिण दिशा) को (दक्षिण में स्थित राज्य को) (मुङ्जन्तो) भोगते हुए, (सिरि-नयर-सिरीए) श्री नगर की लक्ष्मी से, (जुज्जिस) (तुम) युक्त हो (अर्थात् दक्षिण दिशा स्थित श्रीनगर पर भी आपका अधिकार हो गया है), (तिलंग-लच्छीए) तिलग-लक्ष्मी से, (जुप्पसि) (तुम) (युक्त हो) (तिलग राज्य पर भी तुम्हारा अधिकार हो गया है।); (किञ्च-सिरीए) कांची लक्ष्मी से; (जुंजिस) (तुम) युक्त हो (कांची नगरी भी तुम्हारे राज्य मे आ गई हैं)

टिप्पण — पिंड अग्गिर । अणुविच्चओ । "अनुव्रजे पिंडअग्गः" (१०७)॥ विख्विअ । अज्जिञ । "अजेविद्ववः" (१०८)॥

सिन्धु-वई तुह चमढण-गेल्लिल्लो तुमइ दिन्त-चडुणओ। न जिमइ दिवसे जेमइ निसाइ पच्छिम-दिसाइ तह।।७३।।

शब्दार्थ — (तह) तथा; (तुह) तुम्हारी आज्ञानुसार (चमढण-वेलिल्लो) भोजन करने का समय निश्चित है जिसके लिये, (ऐसा सिन्धुपति) (तुमइ) तुम्हारे द्वारा (हो), (दिन्न चड्डणओ) दिया गया है भोजन जिसको; (ऐसा सिधुपति) (पच्छिम-दिसाइ) पश्चिम दिशा वाला; (सन्धु-वई) सिन्धु देश का राजा, (दिवसे) दिन में; (न जिमइ) भोजन नहीं करता है (निसाइ) रात्रि में; (जेमइ) भोजन करता है।

हिप्पण—जुज्जसि । जुप्पसि । जुज्जसि । "युजो जृज्ज-जुप्पा (१०६)"

तम्बोलं न समाणइ कम्मण-काले वि नण्हए जवणी। विसए अ नोवभुज्जइ भएण तुह वसुह-कम्मवण॥७४॥ शक्तार्थं—(वसुह-कम्मवण) हे पृथ्वो की पालना करने वाले कुमांरपाल; (तुह भएण) तुम्हारे भय से; अतएव तुम्हें प्रसन्न करने के लिए; (जवणो) यवन-देश का राजा (तम्बोलं) पान को; (न समाणइ) नहीं खाता है; (कम्मण-काले वि) भोजन करने के समय में भी; (न ण्हए) नहीं खाता है; (अ) और; (विसए) विषयों को (न उव मुंजइ) नहीं भोगता है। अर्थात् यवन राजा की मंत्रणा दिन रात तुम्हारी कुपा प्राप्त करने के लिये ही होती रहती है।

टिप्पण--भुज्जन्तो । चमढण । जिमइ । जेमइ । समाणइ । कम्मण । अण्हए । ''भुजो-पुज्ज-जिम-जेम-कम्हाण्ह-समाण-चमढ-चड्डाः'' (११०) ॥ उव भुज्जइ । कम्मवण । ''बोपेन कम्मवः'' (१११)

मणि-गढिअ-कणय-घडिआहरणे उव्वेसरो वर-तुरङ्गे।

संगलिअ लक्ख-सङ्खे पेसइ तुह रिज-असँघिडिओ ।।७४॥ शब्दार्थ—(रिज-असंडिओ) (आपको) शत्रु से अलग होता हुआ; (अर्थान् आपके शत्रु से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही रखता हुआ); (जब्वेसरो) जब्वेश्वर नामक राजा, (तुह) आपके लिए-आपकी नेवा में; (लक्खसखे) लाखों की सख्या वाले अर्था। प्रचुर मात्रा में, (मणि-गढिअ) मणियो से बने हुए (और) (कणय-घडिय) सोने से बने हुए; (आहरणे) आभू-षणो को और; (वर तुरगे) श्रेष्ठ-घोडों को; (सगलिअ) इकट्ठे करके; (पेसइ) भेजता है (भेट रूप से अर्पण करता है)

हिप्पण —गढिअ। घडिअ। "घटे गंढः" (११२) सगलिअ असघडिओ "समोगल." (११३)

हरिस-मुरि आणणो सो महि-मण्डण कासि-रीडणो राया। टिविडिक्कइ तुह वार्रे हय-चिञ्चिअ-हस्यि-चिञ्चइअं॥७६॥

शब्दार्थ—(महि-मडण) हे पृथ्वी-भूषण ! (हरिस मुरिअ आणणो) हर्ष से युक्त और परिस्फुटित है मुख जिसका ऐसा;(कासि-रीडणो) काशी की शोभा बढ़ाने वाला; (सो राया) वह काशीराज; (हय-चिञ्चिअ) घोड़े से सुशोभित ऐये; (तुह) आपके (वारं) द्वार को; (टिविडिक्कइ) सुशोभित करता है। (अश्व गज-चिवित आपके दरवाजे पर काशीराज उपस्थित रहता है;

दिप्पण-मुरिअ। "हासेन स्फुटेर्मु रः" (११४) चिञ्चित्लिओ अखुट्अि-भत्तीइ तुमिम मगह-देस-निवो। उक्खुडिअ - पुठ्व - गव्वो अतुट्टिबं पाहुडं देइ॥७७॥ शब्दार्थ — (तुमिम्म) तुम्हारे में, (अखुट्टिअ भत्तीइ) अखण्ड भक्ति से; (चिक्चिल्लओ) सुकोभित, (उक्खुडिअ-पुव्व-गव्यो) नष्ट हो गया है पहिले का अभिमान जिसका, ऐसा, (मगह-देस-निवो) मगध देश का राजा, (अतु-ट्टिअ) निरन्तर-बिना बाधा के, (पाहुडं) (विविध) भेट उपहार; (देइ) (तुम्हारी मेवा में) देता है।

टिप्पण-मण्डण। रीडणो। टिविडिक्कइ। चिञ्चिअ। चिञ्चइअं। चिञ्चिह्लिओ। मण्डेश्चिञ्च-चिञ्चअ चिञ्चिल्ल-रीड टिविडिक्काः (११४)

अखुडिअ-गमणमतोडिअ-मदमतुडिअ-लक्खणं महेभ - कुलं।

अणिलुक्कन्त सिणेहो गउडो पेसीअ तुष्झ कए ।।७६।। शब्दार्थ—(अ-णिलुक्कन्त) अखण्ड; (सिणेहो) स्नेह वाला; (गउडो) गौड-देश के राजा ने; (तुष्झ कए) आपके लिये, (अखुडिअ-गमणम्) जिसकी गित में किसी भी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं ऐसे; (अतोडिअ मदम्) जिसके शरीर में से निरन्तर रूप से मद झर रहा है; ऐसे (अतुडिअ-लक्खणं) जिसमें किसी भी प्रकार के सुलक्षण की कमी नहीं है (अर्थात् सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त; ऐसे (महेभ-कुल, महान् हाथियों के समूहको, (पेसीअ) (भेटस्वरूप) भेजे।

लुक्किअ-जसमुल्लूरिअ पयावमुल्लुकिअ-मेइणि काही ।

घोलन्ती तुह सेणा भय-घुलिअं कन्नउज्जेसं ।।७६।। शब्दार्थ—(घोलन्ती) चलती हुई = घूमती;हुई (तुह सेणा) (हे राजन्!) तुम्हारी सेना ने; (लुक्किअ-जसम्) नष्ट हो गई कीर्ति जिसकी (ऐसे कन्नोजनरेश को), (उल्लुरिअ-पयावम्) चला गया है प्रताप जिसका, (उल्लुकिअ-मेईणि) (मेना के सचालन से) टूट गई है पृथ्वी जिसकी; ऐसे; (कन्न उज्जेसं) कन्नोज नरेश को; (भय-घुलिअं) भय से विचलित, (काही) कर दिया है।

टिप्पण-अखुट्ट । उर्बबुडिअ । अतुट्टिअ । अखुडिअ । अतोडिअ । अतुडिअ । अणिलुक्कन्त । लुक्किअ ॥ उल्लूरिअ । उल्लूकिअ । 'तुडे स्तोड-तुट्ट-खुडोक्खुडोल्लुक-णिलुक्क लुक्कोल्लूरा'' (११६)

तुज्झ पहिल्लर-सिविरे घुम्माविअ ढँसमाण-कुम्मिम ।
दिट्ठे वि दसण्ण-वई विवट्ट माणो भए मरही ॥ ८०॥
शब्दार्थ — हे राजन् ! (कुम्मिम्म) पृथ्वी के नीचे रहा हुआ कच्छभ
जिसके द्वारा; (ढसमाण) प्रकंपित हो उठा है ऐसी; (घुम्माविअ) विचरण
शील; (तुज्झ) तेरी; (सिविरे) छावणी को; (दिट्ठे वि) देखते ही; (दसण्ण-

वर्ड) देशार्ण देश का राजा; (भए) भय से; (विवट्टमाणो) गिर कर; (मरही) मर गया ॥

टिप्पण — घोलन्ती । घुलिअं। पहल्लिर । घुम्माविश्र । 'घूर्णो घुल-घोल-घुम्म पहल्लाः' (११७)

ढसमाण । विवट्टमाणो । 'विवृतेर्ढसः'' (११८)

अणकढिअ-दुद्ध-सुइ-जस पयात्र-घम्मट्टिआरि जस-कुसुम। तुह गण्ठिअ-बुहेणं विरोलिओ तस्स पूर-जलही॥=१॥

शब्दार्थ— (अणकढिअ-दुद्ध-सुइ जस!) नहीं उबले हुए दूध के समान उज्ज्वल कीर्ति वाले हे राजन्! (पयाव-घम्मट्टिआरि जस-कुसुम) तेरे प्रताप की तेज गर्मी से शत्रुओं के यश-रूपी पुष्पों को म्लान कर दिया है ऐसे हे देव!; (तुह गण्ठिअ-बूहेण) तेरी ब्यूहात्मक सैन्य की छावनी ने; (तस्स) उस दशाणंपित के; (पुर-जलही) नगर रूप समुद्र का; (विरोलिओ) मथन कर दिया अर्थात् तेरे सैन्य ने दशाणंपित के नगर को घ्यस्त कर दिया।

अणकढिअ । अट्टिअ । 'क्वथेरट्टः'' (११६) गण्ठिअ । ' ग्रन्थो गण्ठः'' (१२०)

मन्थिअ-दहिलो तुप्पं व घुसलिआ तस्स नयरओ कणयं।

गिण्हन्तेहिं तुह सेणिएहिं अव अन्छिआ अम्हे ॥ ५२॥

शब्दार्थ- -हे राजन् ! (मन्थिअ दिहणो तुप्पं) जिस प्रकार दही को मथ करके उसमें से घी निकाला जाता है; उसी तरह उस दशाणंपित का मथन करके उसे छिन्न-भिन्न करके; (तस्स नयरओ) उसके नगर से; (तुह) तेरे, (सेनिएहि) सैनिकों द्वारा, (कनयं गिण्हन्तेहिं) स्वर्ण आदि को ग्रहण करते हुए चल्ट चलाते हुए देख; (अम्हे) हम बडे; (अवअच्छिआ) प्रसन्न हुए।

टिप्पण - विरोलिओ। मन्थिअ। घुसलिआ। ''मन्थेर्घु सल-विरोली'' (१२१)॥

अव अञ्छिआ । ''ह्रादेरवअच्छः'' (१२२)

तस्स चमूवा समरे णुमिज्जिआ तुह भडेहि णिव्वरिआ।
णिज्झोडणेहि णिल्लूरणा वि अणलूरिअ-पयावा॥६३॥
शक्वार्थ-हे महाराज! (तस्स) उस दशार्णपित केः (चमूवा) सैनिक
शस्त्रों से दुश्मनो काः (निल्लूरणा) संहार करने वाले होने पर भीः (अण-

लूरिअ-पयावा) अखण्डित-प्रताप वाले होने पर भी; (णिज्झोडणेहि) संहारक ऐसे; (तव) तेरे, (भडेहि) सुभटो द्वारा, (णिव्बरिआ) छेदित हुए वे; (शतु-सैन्य); (समरे) रणक्षत्र में ही, (णुमज्जिआ) रह गये अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हुए।

णुमज्जिआ। "ने: सदा मज्जः" (१२३)

छिन्दिअ-छत्त दुहाविअ-सिरम्क-णिच्छल्लि उत्तमङ्गाण।

उदालिआ दसण्णाण सिरी चालुक्क-सुहडेहि ॥८४॥ शब्दार्थ-हे राजन । (छिन्दिअ-छत्त) खण्डित-छत्र वाले; (दुहाविअ-

सिरक्क) दूटे हुए शिरस्क मुकुटवाले, णिच्छल्लि उत्तमङ्गाण) और छेदित मस्तक वाले, (दसण्णाण) दशाणं देश के क्षत्रियों की लक्ष्मी, (चालुक्क-सुहडेहिं) चौलुक्य सूभटों द्वारा, (उद्दालिया) लुट ली गई - ग्रहण की गई।

हिम्पण — णिव्वरिका। णिज्झोडणेहि। णिल्लूरणा अणलूरिक। छिन्दिका दुहाविका। णिच्छिल्लिका। ''छिदेदु हाव-णिच्छल्ल-णिज्झोड-गिव्वर णिल्लूर-लूरा. (१२४)।।

तिहुअण-जम-ओअन्दण-रिज-अच्छेदण-चमूइ पहु तुज्झ । मलिऊण बलं तिउरी सरस्स परिहट्टिओ मणो ॥ = ५॥

शब्दार्थ — (पहु) हे स्वामी ' (तिहुअण-जस) तीनो लोक के यश को, (ओ अन्दण-रिउ) शत्रुओं से हठात् ग्रहण करने वाली, (अच्छेदण) तथा उनका उच्छेद करने वाली, (तुज्झ) तेरी, (चमुद्द) सेना ने; (तिउरीसरस्स) चेदि देश की नगरी त्रिपुरी के स्वामी के, (मिलऊण बल) सैन्य का मर्दन करके उसके, (परिहिट्टओ माणो) अभिमान को चूर दिया = नष्ट कर दिया।

हिष्पण - उद्विआ। ओ अन्दण। अच्छेदण। ''आङा ओ अन्दो-दालो'' (१२४)

चिड्डअ-नक्का मिड्डअ-महा-तडा खिड्डआखिलारामा ।

पन्नाडिअ-द्रह-पङ्का तुज्झ चमुए कया रेवा ॥६६॥ शब्दार्थ—(चिड्डअ नक्का) जिसमें मगर-मच्छ दबा दिये हो, ऐसी; तथा (मिड्डअ-महा-तडा) जिसके बड़े-बड़े तटों को मिदित कर दिया तोड़ दिया गया है ऐसी, तथा (खिड्डआखिलारामा) जिसके अनेको उद्यानों को ध्वस्त कर दिया है, ऐसी; (पन्नाडिअ-द्रह पंका) तथा सरोवर में रहे हुए कीचड़ को जिसने मिदित कर दिया है खूँद डाला है, ऐसी, (खो) नर्मदा नदी को; (तुज्झ) तेरी, (चमुए) सेनाने, (कया) कर दिया।

पय-मिंदिअ-पंसु-मिसिणे चलु चुलमाणाणिलेण कय-फन्दे।
रैवा-तड-लय-महणे निञ्बलिओ तुह बल-निवेसी ।। ८७।।
शब्दार्थ--(पय-मिंदिअ-पंसु-मिर्सणे) पैरों से मिंदित धूली जैसाः
(मिसिणे) कोमलः (चलुचुलमाणाणिलेण) एवं मन्द गिति से बहते हुए पवन सेः
(कय फन्दे) जिसमें कम्प उत्पन्न कर दिया है ऐसेः (रैवा-तड-लय-गहणे)
नर्मदा नदी के तट पर रहे हुए लताओं के वन मेंः, (तुह्) तेरीः, (बल-निवेसो)
सेनाने अपना पडाव डाला है।

टिप्पण- मलिऊण। परिहिट्टओ। चिड्डिअ। मिड्डिअ। खिड्डिअ। पन्नाहिअ। मिढिअ। "मृदो मल-मढ-परिहट्ट-खड्ड-चड्ड-मड्ड-पन्नाडाः" (१२६)॥

चलुन्लमाण । फन्दे । "स्पन्देश्न्लु चुलः" (१२७) ॥

निपाइअ-जय-कज्जं अविअट्टिअ-विक्कमं बलं तुज्झ ।

अविलोट्टिअ-जय-महुराहिवस्स फंसावही विजयं ॥६६॥

शब्दार्थ-(निपाइअ जय-कज्ज) जय का प्रयोजन जिसने सिद्ध किया
है, ऐसी (अविअट्टिअ) विसवाद रहित; (याने अवश्य विजय शील); विक्क-बल तुज्झ) पराक्रमवाली तेरी सेनाने; (अविलोट्टिअ-जय-महुरा-हिवस्स)
अविसंवदित अतिपराक्रम से निश्चित जय वाले मथुरा नरेश के, (फंसावही
विजय) विजय को विसंवादित कर दिया अर्थात् मथुरा नरेश को पराजित
कर दिया।

टिप्पण — निव्वलिओ । पीपाइअ । "निरः पदेवंतः" (१२८)
अविसंवाइ-परिक्खा तणु-पक्खोडण-झडन्त-पंसु-कणा ।
णीहरिअ-नक्क-चक्कं तुह तुरया जँउणमुत्तिन्ना ॥८६॥
अक्टार्थं — (अविसवाइ-परीक्ष्वा) हे राजन ! शस्त्रों से घायल होते

शब्दार्थ—(अविसवाइ-परीक्खा) हे राजन् ! शस्त्रों से घायल होने पर भी अश्व सैनिको को जो रण भूमि में नीचे नहीं गिराते; ऐसे विचाररूप अविसंवादि अविघटनशील परीक्षा वाले; तथा (तणु पक्खोडण) शारीर को भूनने से; (झडन्त-पसु-कणा) गिरते हुए राजकणों वाले, (तुह) तेरे घोड़ें (णीहरिअ-नक्क-चक्कं) आक्रन्द करते हुए मगर-मच्छों का समूह हैं जिसमें; ऐसी (जँउण मुत्तिण्णा) जमुना नदी को पार करके आगे बढ़ गये।

टिप्पण-अविअद्विज । अविसोद्विज । फसावही । अविसंवाइ । "विसं-वदेबिअट्टविलोट्ट फंसाः" (१२६)

पक्खोडण । झडन्त । ''शदो झड-पक्खोडी'' (१३०) ॥

रिज-अक्कन्दावणयं अखिज्जमाण-ह्यमजूरिएभकुलं।
अविसूरन्त-चमूवं पत्तं महुराइ तुह सेन्नं।।६०॥
शब्दार्थ-हेराजन्! (रिज-अक्कन्दावणयं) तेरे शत्रुओं को आक्रन्द
कराने वाले; (अखिज्जमाण) कभी नहीं थकने वाले; (हयं) घोडे; तथा (अजूरिएम कुलं) कभी नहीं थकने वाला हाथियों का समूह; तथा (अविसूरन्तचमूव) तथा नहीं थकने वाली, (तुह) तेरी, (सेन्नं) सेना, (महुराइ पत्तं) सुख
पूर्वक मथुरा पहुंच गई।

हिप्पण-णीहरिअ। अक्कन्दावणयं। "आक्रन्देर्णीहरः"। (१३१)।। अखिज्जमाण। अजूरिए। अविसूरन्त। "खिदेर्जू रिवसूरौ" (१३२)॥ उत्थिङ्घअ-वारेहिं रुन्धिअ-मग्गेहि हक्कमाणेहि। कुज्झन्तेहिं तुह सेणिएहिं जूराविआ रिउणो।। ६१॥

शब्दार्थ—(उत्यहि घअ-वारेहि) हे नरेन्द्र! नगर के दरवाजों को जिन्होंने घेर लिया है ऐसी; (रुन्धिय-मग्गेहि) और इसी कारण से जिन्होंने नगर जनो के मार्ग को रोक दिया है ऐसी; (हक्कमाणेहि) शत्रुओं के सुभटों को रोकने से, (कुज्झन्तेहि) क्रुद्ध हुए, (तुह सेणिएहि) तेरे सैनिकों द्वारा, (जूराविआ रिउणो) शत्रुओं के सैनिकों को क्रुद्ध कर दिया गया। (अर्थात् तेरे क्रुद्ध सैनिकों से नगर की चारों ओर से घिरा देख शत्रु सैनिक पिषक क्रुद्ध हुए)

हिप्पण- उत्थिङ्घआ। रुन्धिआ। ''रुघेरुत्थङ्घः'' (१३३) हक्कमाणेहिं। 'निषेधहंक्कः'' (१३४) कुज्झन्तेहिं। जूराविआ। ''क्रुधेजू रः'' (१३४) तुह जायन्त-पवेसे सिन्ने जम्मन्त-परिहवो तत्तो। तडिअ-भओ महरेसो न तङ्डवीआजि-संरम्भं॥६२॥

शब्दार्थ — हे राजन् ! (तह जायन्त-पवेसे सिन्ने) तेरे सैन्य के मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर; (जम्मन्त-परिहवो तत्तो) और उनसे पराजित होने पर; (तिंडत-भओ महुरेसो) बहुत भयभीत बने हुए उस मथुरा नरेश ने; (न तड्डवीआजि-संरम्भं) युद्ध का प्रयत्न भी नहीं किया।

हिष्पण-जायन्त । जम्मन्त । "जनो जा जम्मी" (१३६) तिड्डअ-कणय-चएणं विरिल्लिअं थिप्पिऊण तुह सेन्नं । महुरेसो तिणअ-दिही रक्खीअ निअं पुरि महुरं ॥६३॥ शब्दार्थ — (पुन: आगे क्या हुआ वह आप सुने) हे नरेन्द्र ! (ति इंडअ-कणय-चएणं) विस्तृत फैले हुए स्वर्ण के ढेर से; (विरिल्लअं) चारों ओर फैली हुई; (तुह सेन्नं) तेरी सेना को, (थिप्पिऊण) सन्तुष्ट करके-उन्हें दे करके; (तिणअ दिही) जिसने अपने चित्त की स्वस्थता को रोक दी है ऐसे; (महुरें) मथुरा नरेश ने; (निअपुरिं) अपनी नगरी; (महुरं) मथुरा को; (रक्खीअ) बचाया अर्थात् अपनी नगरी का रक्षण किया।

हिष्पण—तिडिअ। तिड्डिविअ। तिड्डिअ। विरिल्लि अं। तिणिअ। ''तनेस्तड-तिड्ड-तिड्डव-विरिल्लाः'' (१३७)

थिप्पिऊण । ''तृपस्थिप्प.'' (१३८)

सग्गिलिअन्त-जस-भर जङ्गल-वइणोवसिष्पिउं दिण्णा।
तुह रिउ-झङ्खावण-घण-पयाव-संतिष्पिएण गया।।६४।।
शब्दार्थ —(सग्गिलिअन्त-जस भर) स्वर्ण पर्यन्त फैले हुए यश भार
वाले हे राजन्! (तुह रिउ-झङ्खावण) तेरे शत्रुओं को सताप करने वाले;
(घण-पयाव) प्रखर-प्रताप से संत्रस्त होने पर, (जङ्गलवइणो) जंगलपित
सपादलक्ष के राजा ने, (उवसिष्पिउ) तेरा आश्रय लेने के लिए उसे; (तुह
गया) तेरे हाथियो ने साथ, (दिण्णा) दिया।

हिष्पण--अल्लि अन्त । उबस्प्पिउं । "उवसर्पेरल्लि अः" (१३६) झङ्खावण । संतष्पिएण । "सतपेर्झङ्खः" (१४०)

जस-ओअग्गिअ तिहुअण तेण कया भत्तिवाविअ-मणेण। असमाणिअ-गुणवइरं समाविउं तुज्झ विन्नत्ती॥ ६४॥

शब्दार्थ—(जस-ओअग्गिअ-तिहुअण) तीनो लोक मे व्याप्त यश वाले; हे राजन्! (असमाणि अ-गुण) हे असख्यात गुण वाले देव, (तुज्झवइरं समा-विजं) तेरे प्रति वैरभाव को समाप्त करने के लिए, (भित्त-वाविअ-मणेण) भिक्त से व्याप्त मन वाला हो; (तेण) उस जंगलपित ने; (विश्वत्ती कया) विश्वप्ति-प्रार्थना की है।

तइ पेल्लिओ तुरुक्को ढिल्ली-नाहो गलत्थिओ तह य । अड्डिक्सिओ अ कासी रिज-घत्तण ख्रुह महाएसं ॥६६॥

शब्दार्थ - (रिज-घत्तण) हे वेरि निरासक! (तइ) तूने; (तुरुक्को) म्लेक्छाघिपति को; (पेल्लिओ) खण्डित किया; (तह य) उसी तरह; (ढिल्ली-नाहो गलत्थिओ) दिल्ली पति को भी उसाड़ कर फेंका; (अड्डिस्सिओ अ

कासी) काशी नरेश को भी खण्डित कर दिया ऐसे आप; (खुह महाएसं) मुझे, (जगलपति नरेश को) आज्ञा दे।

सोहिलज्जई जह लुद्धो तह मं णोल्लेसु रिउ-हुलण-कज्जे।

कं कं परीसि न तुमं किणा वि खिविआ न तुज्झाणा ॥ ६७॥

शब्दार्थ — (सोल्लिज्ज इजह लुद्धो) जिस प्रकार लुब्ध सेवक को अपने कार्य में नियुक्त किया जाता है, (तह) उसी प्रकार से; (मं मुझे, (रिड-हुलण-कज्जे) शत्रुओं के तिरस्कार करने के कार्य में; (णोल्लेसु) नियुक्त करे; तथा (क क परीसि न तुम) तुम किस किसका तिरस्कार नहीं करते हो, (किणा वि खिविआ न तुज्झाणा) किसी के द्वारा भी तेरी आज्ञा का तिरस्कार नहीं हुआ है। अर्थात् सभी तेरी आज्ञा के अनुसार बग्त रहे हैं।

टिप्पण-पेल्लिओ । गलित्थओ । अड्डिस्खिओ । घत्तण छुह । सोल्लि-ज्जइ । णोल्लेसु । हुलण । परीसि । खिचिआ ''क्षिपेर्गलत्थाड्डक्ख-सोल्ल-पेल्ल-णोल्ल-छुह-हुल-परी घत्ताः ॥ (१४३) ॥

गुलगुञ्छिकण हथं उत्थिङ्घ सज्जिण भणामि इमं।
हक्खुविअं तुमए च्चिअ मह दुगं वेरि-उक्खिवणा ॥६८॥
काब्बार्थ (वेरि-उक्खिवण) हे शत्रु निरासक! (तुमए च्चिअ)
निश्चय पूर्वक तुमने ही, (मह दुग्ग) मेरे कीले को; (हक्खुविअ) तोड गिराया,
(इमं) यह बात मै, (गुलगुञ्छिक हत्थ) अपने हाथ को ऊँचा करके और,
(तज्जिण उत्थं ङ्घअ) तर्जनी उगली को उठाकरके समस्त राजाओ की
मण्डली के सामने; (भणामि) करता हूँ।

अरुलित्थअ-विजय-धजा उन्भुत्तिअ-गुरु करा तुहं करिणो। उस्सिक्किन्ति निरि पि हु रिउ-णीरव कं न अक्लिबिस ।।६६॥ शब्दार्थ (अल्लित्थिअ विजय-धजा) तेरी ऊँची उठाई गई विजय वैजयन्तीका; (उन्भृत्तिअ-गुरु-करा तुह करिणो) तेरी ऊँचे उछलते हुए बड़ी सूढ़े रूप-दण्ड वाले हाथी, (उस्सिक्किन्ति गिरि पि हु) मानो पर्वत को भी उखाड कर फेंक देते हैं। (रिउ-णीरव कं न अक्लिबिस) अतः तू किसे नहीं उखाड़ कर फेंक सकता है ? जिसके पास ऐसे हाथी है ऐसा तू सर्वत्र विजय ही प्राप्त करता है।

टिप्पण —गुलगुन्छिऊण । उत्थिङ्घस । हम्खुविसं उम्सिवण । अल्ल-त्यिम । उन्निसम । उस्सिक्कन्ति । "उत्क्षिपेगुलगुन्छोत्थङ् चाल्लत्थोब नुत्ती-स्सिक्क हम्बुबा" (१४४) ॥ णीरव । अन्सिवसि । "आक्षिपेणीरव." (१४४)
कमवसइ जुण्ण-कालो लुट्टइ सेसी सुअन्ति दिक्करिणो ।
कुम्मो वि लिसइ अणवेविरिम्म तइ पहु मही-धरणे ॥१००॥
शब्दार्थ—(पहु अणवेविरिम्म) हे महीदवर, (तइ) तेरे जंसे निश्चल;

शब्दाब—(पहु अणदावराम्म) हे नहायवर, (तह) तर जस नगरवण, (मही-घरण) पृथ्वी 'का भार धारण करने वाले होने पर; पहु) हे राजन्! (जुण्ण कोलो) जीर्ण-कोल आघ वराह भी, (कमवसह) सो जाता है (सेसो खुट्टइ) शेष नाग भी सो जाता है, (सुअम्ति दिक्करिणा) दिग्गज भी सो जाते है, (कुम्मो वि लिसइ) कूर्म भी सो जाता है। अर्थात् तुझे पृथ्वी का भार धारण करते देख ये सभी निश्चित हो गयें है।

आयम्बमाण-हिअया आयण्झन्ती विलिवरा रण्णे।
झझखङ्खन्त-सिसू तुह रिज-वहूज दइए वडवडिन्त ॥१०१॥
शब्दार्थ—हे राजन् ! (आयम्बमाण-हिअया) कांपती हुई हृदय से,
(आयज्झन्तीज) कांपती हुई शरीर से— शूजती हुई विलाप करती हुई,
(झखन्त-सिसू) बालको के लिए रुदन करती हुई, (तुह रिज वहूज) तेरे शबुओ
की पत्नियां (दइए) पति के लिए; (रण्णे) अरण्य में, (वडवडिन्त) रुदन
करती है।

टिप्पण - अणवेविरिम्म । आयम्बमाण । आयज्झन्तीउ ''वेपे रायम्बा-यज्झो'' (१४७)

अलविरा। झङ्खन्त । वडवडन्ति । 'विलयेझ ङ्ख वडवडौ'' (१४८) मय-लिम्पिअ-वसुहा तुह न णडन्ति गया विरन्ति न य तुरया । अणगुप्पन्त-परक्कम अवहाबसु को तुह दुइज्जो ॥१०२॥

शब्दार्थ — (अणगुप्पन्त-परक्कमः) स्थिर पराक्रम वाले (हे राजन्!) (मय-लिम्पिअ-वसुहा) मद से सिचित कर दी है पृथ्वी को जिन्होंने; ऐसे; तेरे (गया) हाथी; (न णडन्ति) रण संग्राम में कभी व्याकुल नहीं होते; (न य तुरया विरन्ति) और न घोड़े ही व्याकुल होते हैं; (अवहावसु) तुम मेरे पर प्रसन्न हो; (को तुह दुइज्जो) क्योंकि तुम्हारे जैसा शक्तिशाली अन्य-दूसरा कौन हो सकता है ?

टिप्पण—लिम्पिअ। "लिपो लिम्पः" (१४६) णडिन्ति। विरन्ति। अणसुप्पन्तः। 'सुप्येविर-णडी'' (१५०) अवहाबसुः। 'ऋपोऽवहीः मिः' (१४१) संदुमइ घरं संधुक्कइ पुरमब्भुत्तए तहोज्जाणं। तुज्झ पयाविग-पलीविआण सव्वं पि तेअविश्रं॥१०३॥

शब्दार्थ — हे राजन् ! (तुज्झ) तेरे (पयाविष्ण) प्रतापरूप अग्नि से, (पलीविआण) प्रज्वलित हुए का; (धरं) घर; (संदुमइ) जलता है, (पुर) नगर; (संधुक्कइ) जलता है; (तहा) उसी प्रकार से; (उज्जाण) उद्यान, (अब्भुत्तए) जलता है; (सब्बं पि तेअविअ) अधिक क्या कहूँ सब कुछ जल रहा है।

टिप्पण-सदुमइ । संधुक्कइ । अब्भुत्तए । पलीविक्षाण । तेअविअं । "प्रदीपे स्ते अव-संदूम-संधुक्काब्भृत्ताः" (१५२)

जइ संभावसि सग्गे लुब्भिस अह वा अहिन्द-लोगम्मि । खउरइ इन्दो पड्डहइ वासुगी ता खु अक्खोह ॥१०४॥

शब्दार्थ—(अक्खोह) हे अक्षोभ ! कभी क्षुड्य नहीं होने वाले राजन् ! (जइ) यदि तू, (सग्गे) स्वगं में जाने की; (सभाविस) तृष्णा रखता है; (अह वा) अथवा; (अहिन्द-लोगाम्मि) पाताल—लोक में जाने के लिये; (लुब्भिस) लालायित हुआ है तो, (खु) मैं ऐसा मानता हूँ कि; (इंदो खउरइ) (तुम्हारी इस महित इच्छा को जानकर) इन्द्र भी क्षुड्य होता है; (वासुगी पड्डुहई) शेष भी क्षुड्य होता है;

टिप्पण—संभावसि । लुब्भिस । लुभेः संभावः" (१४३) खउरइ । पड्डहइ । अक्खोह । "क्षुभेः खउर-पड्डुहो" (१४४)

आरिभअ मए भिंत्त आढिविअं पहु तुमिम दासत्तं।
आरिभअं खु निव्वाहिस्सं कत्तो उवालम्भो।।१०४।।
शब्दार्थ-(पहु) हे स्वामी! (मए) मैंने; (भिंत्त आरिभअ) सेवा-भित्ति
करके; (तुमिम) तेरा; (दासत्तं) दासत्व; (आढिवअं) स्वीकार किया है; (आरमिभअ) (कदाचित् शंका करो कि) दासत्व स्वीकार करने पर यदि आप नहीं
निभा सको तो भी; (खु) निश्चित मैं, (निव्वाहिस्सं) निभाऊँगा; (कत्तो उवालम्भो) तो फिर उपालंभ किस बात का ? (अर्थात् आप को उपालंभ का
अवसर नही आने दुंगा)

हिष्यण —आरभिज । आढविअं । आरम्भिकं 'आङो रभे रम्भ-ढवीं' (१५१)

पच्चारन्ति न गरुआ झङ्खण-जोग्गो वि मारिसम्मि जणे। जइ कह वि अभत्तो हं वेलवणिज्जो तुह अहं ता।।१०६॥ सन्दार्थ — हे राजन् ! (गहआ) आप जैसे महापुरुष; (मारिसिम्म जणे)
मुझ जैसे; (झङ्खण-जोग्गो वि) उपालम्म के योग्य होने पर भी; (न पच्चारिन्त) उपालम्भ नहीं देते; (जइ) यदि, (कह वि अभत्तो हं) मैं किसी प्रकार
अभक्त हो जाऊँ (ता) तो; (तुह वेलविणज्जो अहं) मैं अवश्य आपकी शिक्षा
का पात्र हं।

टिप्पण — उवालम्भो। पच्चारन्ति । झङ्खण वेलणिज्जो। "उपा-लम्भे झंङ्ख पच्चार वेलवाः (१५६)

### कुमारपालस्य स्वपनम् —

इअ विन्नित्ति सोउं राया जम्भायन्त-जणिम निसीहे ।
लिन्छ-विअग्भिअ णिसुढिर-सयणे निञ्वाओ कोअण विसामे ॥
शब्दार्थ—(इअ विन्नित्ति सोउं) इस प्रकार की विश्वपित सुनकरः (जम्भायन्त-जणिम्म) जब मनुष्य उबासी ले रहा हो ऐसेः (नीसीहे) अर्ध रात्रि के समय में. (लिन्छ विअग्मिअ) लक्ष्मी का जहाँ विलास है अर्थात् बहुमूल्यः (णिसुढिर-सयणे) और जिसका मध्य भाग नरम है ऐसी कोमल शय्या पर राजा कुमारपालः (लोअण-वीसामे) आँखों के विश्राम के लिये, (निज्वाओ) (थककर) सो गया।

दिप्पण-जम्भायन्त । 'अवेजृम्भो जम्भा'' (१५७) ॥ अवेरिति किम् । विअम्भिअ ।

णिसुढिर । "भाराक्रान्ते नर्माणसुढः" (१५८) णिव्वाओ । वीसामे । "विश्रमेणिव्वा" (१५६)

इत्याचार्यं श्री हेमचन्द्र विरचित श्री कुमारपालचरित प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्यवृत्तौ

षष्ठ सर्गः समाप्तः ।।

## सप्तमः सर्गः

स्वापान्ते राज्ञः परमार्थेचिन्ता - १-८४

ओहाविय-सयल बलो, उत्थारिअ-अन्तरङ्ग-रिउ-वरगो।
त्युन्दिअ करणो राया निइन्ते चिन्तं इअ काहो।।१।।
काव्यार्थ—(सयल-बलो) जिसने शत्रुओं की समस्त सेना को अपने बल
से; (ओहाविय) पराजित कर दिया है; और (अंतरग रिउ वग्गो) क्रोध,
मान, इर्ष्या आदि आन्तरिक शत्रुओं को; (उत्थारिय) दबा दिया है, और
जिसने (करणो) इन्द्रियों को; (त्युन्दिय) वश कर लिया है; ऐसे (राया)
राजा कुमारपाल ने; (निइन्ते) निद्रा के अन्त में, प्रातः जागृत होने पर; (इअ)
ऐसा, (चिन्तम्) विचार (काही) किया।

अक्कमिआ विसएहिं, टिरिटिल्लंता पुरन्धि - सेवाए। ही ढुण्ढुलन्ति भवे चक्कम्मविआ कुकम्मेहि॥२॥

शब्दार्थ — (विसएहि) विषयो से, (अक्किमया) आक्रान्त हुई; (पुरन्धी मेवाए) स्त्रियों के सेवन से; (टिरिटिल्लंता) परिश्रमण करता हुआ पुरुष अपने ही; (कुकम्मेहि) कुकमों से; (चक्कम्मविया) परिश्रमित है; ऐसे पुरुष (ही) खेद है कि वे (भवे) संसार मे; (ढुंढुल्लन्ति) परिश्रमण करते है।

हिप्पण--- ओहाविअ । उत्थारिअ । त्थुन्दिअ । अक्कमिआ । "आक्रमे-रोहावोत्थारत्थुन्दाः" (१६०)

काम गह भमडिएहिं भमाडिओ भम्मडेइ को न भगे।

गय -काम- झण्ठणो पुण तलअण्टइ सिद्ध भूमीसु।।३।।

शब्दार्थ—(काम-गह) काम-ग्रह—विषयवासना से; (भमाडिओ) भ्रान्त
नील पटादि मिथ्यादाशंनिकों से मोहित; (को न भवे) कौन व्यक्ति संसार में
परिश्रमण को प्राप्त नहीं होता ? परन्तु (गय-काम-झण्टणो) जिसका कामश्रमण नष्ट हो गया है; ऐसा पुरुष; (सिद्ध भूमीसु) सिद्ध-क्षेत्र में; (तलअंटइ)
श्रमण करता है = जाता है।

ढण्डल्लिअ भूमयं भुमिख धण्, जग अम्पणो गुमिअआणो। जंन फुमावइ मयणो अफुसिअ बुद्धी खु सो धन्नो॥४॥

शब्दार्थ - (भूमयं) श्रकुटि को, (ढण्ढिल्लिय) चलाकर = ताणकर; (धणू भूमिअ जिसने घनुष को चलाया है; (जग सम्पणो) और जिसने जगत को श्रान्त कर दिया है, (गुमिअ आणो) तथा जिसका शासन सर्वत्र है; ऐसा (मयणो) कामदेव; (जं) जिसको, (न फुमाबइ) विचलित नहीं करता; ऐसा (अफुसिअ बुद्धो) निश्चल बुद्धिवाला, (सो) वह पुरुष, (खु) निश्चित ही; (धन्नो) धन्य है।

ढुमइ पुरे, ढुसड वणे, परइ थलीसुं परीइ जल मज्झे।
अभिअ-चित्तो इत्थीहि, णीइ धन्नो पसम-रज्जं।।५।।
शब्दार्थ—(इत्थीहि अभिअ-चित्तो) स्त्रियों से जिसका चित्त भ्रमित
नहीं होता, ऐसा, पुरुष चाहे, (पुरे ढुमइ) नगर में घूमता हो, (वणे ढुसइ)
वण में घूमता हो; (थलीसुं परइ) भूमि पर घूमता हो; (जल मज्झे परीइ)
पानी के बीच चलता हो; तो भी शील के प्रभाव से उसे कोई भी स्खलित
नहीं कर सकता। स्त्री से व्यावृत्त चित्तवाला हो परम पद को प्राप्त कर;
(धन्नो) धन्य हो जाता है; (पसम रज्जं नीइ) प्रशम राज्य को ⇒मोक्ष सुख
को प्राप्त करता है।

टिप्पण—टिरिटिल्लंता । ढुण्ढुल्लन्ति । चक्कम्मविआ । भमिडएहि । भमाडिओ । भम्मडेइ । झण्टणो । तल अण्टइ । ढण्ढिल्लअ । भुमिअ । झम्पणो । गुमिअ फुमावइ । अफुसिअ । ढुमइ । ढुसइ । परइ । परीइ । अभ-मिअ । "भ्रमेष्टि रिटिल्ल-ढुण्ढुल्ल-ढण्ढल्ल-चक्कम्म-भम्मड-भमाड तल-अण्ट-झण्ट-झम्प भुम गुम-फुस-फुस-ढुम-ढुस-परी-पराः" (१६१)

सोच्चिअ सोन्खं अइच्छइ, पसमं उक्कसइ, अक्कसइ सग्गं। मोक्खंपि हु अणुवज्जइ, अईइ न हु जो जुवइ-सङ्गं॥६॥

शब्दार्थ — (सो च्चिय) यह निश्चित है कि; (जो जुवइ संगं न हु अईइ), जो युवित का संग नहीं करता; वही (सोक्खं अइच्छइ) सुस्न को पाता है; (पसमं उक्कसइ) प्रश्न को पाता है; (सग्ग अक्कसइ) स्वगं को प्राप्त करता है, (मोक्खंपि हु अणुवज्जइ) अरे अधिक क्या कहे, परमपद मोक्ष में भी जाता है।

तारुको निम्महिए, अवज्जसन्तेसु हानिम् अक्खेसु। ही पच्चड्डइ बुड्ढो वि न पसमं काम-पच्छन्दी ॥७॥

### २१० | कुमारपालचरितम्

शब्दार्थं (तारुणो णिम्महिए) युवावस्था के बीत जाने पर और; (अक्खेसु हाणिम्) इन्द्रियों के क्षीण; (अवज्जसन्तेसु) हो जाने पर भी; (ही) खेद है कि (वुड्ढो वि पच्चड्डइ) वृद्ध व्यक्ति भी विषयों की ओर जाता है; (काम पच्छन्दी) कामाभिलाषा के कारण; (न पसमं) वह प्रशम को नहीं प्राप्त करता।

णीणन्ति मित्त-भज्जं-रम्भन्ति सुअं बहुँ पि पद अन्ति । णीलुक्कन्ति च गुरु-गेहिणि पि काम-वस-परिअलिया ॥ ॥ ॥ ॥

शब्धार्थ—(कास-वस-परिअलिया) काम-वशवर्ती पुरुष; (मित्त-भज्ज णीणन्ति) मित्र की पत्नी का भोग करते हैं; (सुअं रम्भन्ति) पुत्री के साथ गमन करते हैं; (बहुं पि पद अन्ति) पुत्रवधू के साथ भी भोग करते हैं; (गुरुगेहिणि पि) अपनी गुरु पत्नी के साथ भी (णीलुक्कन्ति) विषय सेवन करते हैं।

महिलाण वसे परिअल्लिऊण वोलन्त-हरिअं इह पावा। अवसेहन्ति तिरिच्छीउवि अवहरि उज्जलविवेआ ॥६॥

शब्दार्थ — (महिलाण) स्त्रियों के; (वसे परिअल्लिऊण) वशवर्ती होकर, (हरिअम् वोलन्त) लज्जा का त्याग करता हुआ, (इह पावा) इस संसार मे पापी पुरुष; (उज्जल विवेआ अवहरि) उज्ज्वल विवेक को छोड़कर; (तिरिच्छी उवि) तियँच स्त्री का भी; (अवसेहन्ति) सेवन करते हैं।

जे णिरणासिअ-मेरा वम्मह-वस-गा समं न णिवहन्ति । अहिपच्चुइआ नूणं ते मृहिआ कम्म-भूमिम्मि ॥१०॥

शब्दार्थ—(जे) जो, (णिरणासिय-मेरा) नष्ट; मेरा = लज्जा रहित; (वम्मह वस-गा) विषयाधीन है, (ते) वे; (समं न निवहन्ति) प्रशम भाव को प्राप्त नही होते, (त्रणं) निःसंदेह वे; (कम्म भूमिम्म) कर्मभूमि = आर्यक्षेत्र में, (मुहिआ) निरर्थक; (अहिपच्चुहिआ) आये हैं; अर्थात् उनका जन्म निर्थंक हुआ है।

टिप्पण — नीइ। अइच्छइ। उक्तसइ। अक्तसइ। अणुवज्जइ। अईइ। णिम्महिए। अवज्जसन्तेसु। पच्चड्डइ। पच्छन्दी। णीणन्ति। रम्भन्ति। पदअन्ति। णीलुक्तन्ति। परिअलिया। परिअल्लिऊण। वोलन्त। अवसेहन्ति। अवहरिउ। णिरिणासिअ। णिवहन्ति। ''गमेरई-अइच्छाणुवज्जावज्ज सोक्क-साक्तस-पच्चड्ड-पच्छन्द-णिम्मह-णी-णीण-णीलुक्त पदअ-रम्भ-परिखल्ल-वोल परिअल-णिरिणासणिवहा-वसेहावहराः"। (६२)

महिलाण पेम्म-संगयं आगच्छन्तीण जो न अन्भिड६। उम्मत्यद नाण-सिरी तस्सन्भागच्छइ विवेओ॥११॥

शास्त्रार्थ — (पेम्प-संगयम्) प्रेमपूर्वक क्रीडा के लिए; (आगच्छन्तीष) आई हुई; (महिलाण) स्त्रियों का; (जो न अब्भिड्ड) जो साथ नहीं करते = उसके साथ क्रीडा नहीं करते; (तस्स) उसके सन्मुख; (नाण-सिरी) ज्ञान और लक्ष्मी; (उम्मत्थइ) चलकर आती है। (विवेओ) विवेक; (अब्भागच्छइ) आता है। अर्थात् उसे ज्ञान, लक्ष्मी और विवेक प्राप्त होता है।

टिप्पण--अहिपच्चुइआ । आगच्छन्तीण ।" "आङा अहिपच्चुअः" (१६३)

सगय । अब्भिडइ । " समा अब्भिडः" (१६४)

उम्मत्यइ । अब्भागच्छइ । "अभ्याङोम्मत्यः" (१६५)

न भवे पच्चागच्छइ अपलोट्टिअ-माणसो जुवइ-सङ्गे । पडिसाय-मणो परिसामिएहिं कहिओवसम - मग्गो ॥१२॥

शब्दार्थ-(जुबइ-सङ्गे) युवित का संग करने में; (अपलोट्टिअ मानसो) जिसका मन निवृत्त है, और (पिडसाय-मणो) जिसका मन शान्त है, (पिरसामिएहिं) शान्त भाव से, (किह्योवस मग्गो) उपिद्ध मार्ग पर जो चलता है, वह (न भवे पच्चागच्छइ) पुनर्भव में नहीं आता।

टिप्पण- पच्चागच्छइ। अपलोट्टिअ। "प्रत्यङा पलोट्टः" (१६६)

पडिसाय। परिसामिएहिं। उवसम। ''शमेः पडिसा परिसामी'' (१६७)

सङ्खुड्डण-कुसलाणं उब्भावन्तीण केवि रमणीण।

किलिंकिचिअ-मोट्टाइअ-कोड्डिमएहिं न खेड्डिन्त ॥१३॥

शब्दार्थं—(सङ्खुड्डण-कुसलाण) रमण करने में कुशल; (उब्भाव-न्तीण) ऐसे भोगियों के साथ क्रीड़ा करने वाली; (के वि रमणीण) रमणियों के साथ भी उनके; (किलकिचिअ) किलकिचित; (मोट्टाइअ) मोट्टायित; (कोड्डमिएहिं) कुट्टमित आदि से प्रेरित होकर निरागी महात्मा; (न सेड्डन्ति, क्रीड़ा नहीं करते।

किलकिञ्चित-स्मित हसित रुदित भय रोष गर्व दुःख श्रमाभिलाष-संकरः किलकिचितम् ।

मोट्टायित-प्रियं कथादौ तम्दावमावनोत्था चेष्टा । कुट्टमित-अधरादिप्रहात् दुःखे पि हर्षः कुट्टमितम् ।

#### २१२ | कुमारवालकरितम्

रममाणीओ रामा णीसरणिज्जं अवेल्लणिज्जं च । अग्चविक-वग्महाओ को अग्चाडइ सिणेहेण ॥१८॥

शब्दार्थ—(णीसरणिज्ज) रमणीय = सुन्दर पुरुषों के साथ; तथा (अवेल्लणिज्ज) अरमणीय = कुरूप पुरुषों के साथ; (रममाणीओ) रमण करने वाली, (वम्महाओ अग्वविअ) काम विकार से परिपूर्ण, (रामा) स्त्रियों को; (को सिणहेण अग्वाडइ) कौन विचक्षण उसे स्नेह से भर सकता है ? अर्थात् गम्यागम्य का विचार न करने वाली स्त्रियों से कौन प्रेम रखता है ? अर्थात् कोई नहीं।

टिप्पण—सङ्खुड्डण । उब्भावन्तीण । किलकिचिअ । मोट्टाइअ । कोड्डमिएहि । खेड्डन्ति । रममाणीओ । णीसरणिज्जं । अवेल्लणिज्जं । "रमे सङ्खुड्डखेड्डोब्भाव-किलकिच-कोड्डम-मोट्टाय णीसरवेल्लाः (१६८)

मायाइ उद्धमाया, अहरेमिअ- तुच्छयाइ अङ्गुमिआ। चवलत्त-पूरिआओ को तुवरइ दट्ठुम् इत्थीओ ?।।१४।।

**इाब्दार्थ**—(मायाइ उद्धुमाया) माया से भरी हुई; (अहरेमिअ) पूर्ण, (तुच्छयाइ-अङ्गुमिआ) तुच्छता मे परिपूर्ण; (चवलत्त-पूरिआओ) तथा चप-लता से भरी हुई; (इित्थओ) स्त्री को, (दट्ठुम्) देखने के लिए, (को) कौन विद्वान् लालायित, (तुवरइ) हो सकता है ? अर्थात् ऐसी स्त्री को कोई भी पुरुष देखना नहीं चाहेगा।

टिप्पण—अग्घविअ । अग्घाडइ । उढ्दुमाया । अहरे मिअ । अङ्गु-मिआ । पूरिआओ । "पूरेरग्घाडाग्घवो ढुमाङ्गुमाहिरेमाः" (१६६)

तूरन्ति, अतूरन्तंपि हु जभडावन्ति, तुरिअ-मयणाओ । अहह हलिद्दी-राया खिरन्त-सेएहि अङ्गेहि ॥१६॥

राब्दार्थ — (तुरिअ-मयणाओ) जिसका काम उल्लंसित हुआ है; ऐसी (हिलिही-माया) हलदी जसी रंगवाली — अर्थात् अस्थिर प्रीति वाली स्त्रियाँ, (अहह) खेद है कि; (खिरन्त-सेएहिं अङ्गेहिं) पसीने से चूते अंगों से, (तूर-न्ति) स्वय विषय सुख का उत्साह रखती है, (अतूरन्तं पि हु जअडावन्ति) एवं विषयों में उत्साह नहीं रखने वाले पुरुषों को भी विषयोत्सुक बनाती है।

टिप्पण-- तुवरइ । जअडार्वान्त । "त्वरस्तुवर ज**वडी"** (१७०)

# पच्चडमाण-सरीरा झरन्त-खाल व्य पज्झरिख-रमणा। धीरा अणिड्ड अन्ते वि णिच्चलावेइ ही महिला।।१७॥

शब्दार्थ — (पच्चडमाण-सरीरा) प्रस्वेद से झरती हुई; (झरन्त-खाल व्य पज्झरिअ-रमणा) बहती हुई नाली जैसी क्रीड़ास्यल = योनि वाली; (महिला) स्त्री, (हो) खेद है कि, (अणिड्ड अन्ते वि) अनाई — अनासक्त; (धीरा) धीर पुरुष को भी; (णिच्चलावेइ) आई कर देती है — विचलित कर देती है।

टिप्पण—खिरन्त। पच्चडमाण। झरन्त। पज्झरिअ। अणिड्ड अन्ते। णिच्चलावेद । "क्षरः खिर-झर-पज्झर-पच्चड-णिच्चल-णिड्डुआः (१७३)

उच्छिल्लअ-परिफाडिअ-भेगोवम-रमणि-रमण-रिमराण । सत्ती विअलइ, थप्पइ कन्ती, बुद्धी अ णिड्डुहइ ॥१८॥

शब्दार्थ—(उच्छित्लिअ) प्रथम क्रूदता हुआ — फूला हुआ; (परिफाडिअ) बाद में फटा हुआ, (भेगोवम) मेंढक जैसी; (रमणि) स्त्रियों के साथ; (रमण-रिमराण) रमण करने वाले पुरुष की; (सत्ती) शक्ति, (विगलइ) क्षीण हो जाती है; (कन्ती) कान्ति-तेज, (थिप्पइ) नष्ट हो जाता है; (बुद्धी अणिड्डु-हइ) बुद्धि का नाश होता है।

टिप्पण---उच्छित्लिअ। "उच्छल उच्छत्लः" (१७४) विअल**इ।** थिप्पइ। णिड्डुहइ। "विगलेस् थिप्प-णिड्डुहो" (१७४)

तस्स विसट्टउ हिअयं, सयहुत्तं दलउ बुद्धि-कोसल्लं। जो लिहइ वलिअ-भत्तं व विम्फि-लालं रमणि-अहरं॥१६॥

शब्दार्थ—(विलिअ भत्तं व) वमन किये हुए भोजन की तरह, (विम्फिलालं) टपकती हुई लार से युक्त, (रमणि अहर) स्त्री के अधर को, (जो लिहइ) जो चाटता है—चुम्बन करता है, (तस्स) उसका, (हिअयं) हृदयः (सयहुत्तं) सौ बार, (विसट्टज) टूटे और; (बुद्धि-कोसल्ल) बुद्धि कौशल्य, (दलज) चूर्णं—नष्ट हो जाय। इस प्रकार के अकार्य में रत पुरुष का चैतन्य और पाण्डित्य निष्फल है।

**टिप्पण** —विसट्टच । दलउ । बम्फि । विलेख । "दलि-बल्योर्बिसट्ट-वम्फी" (१७६)

अणफुडिब-इन्दवारण-रम्मा रामा, अफिट्ट-कडु अत्ता । रे हिअय फुट्ट, चुक्किस कि मग्गा ताहि भुल्लविबं? ॥२०॥

शब्दार्थ - (रामा) स्त्रियां; (अणफुडिअ) अखण्ड, (इन्दवारण) इन्द्र-वारण फल की तरह बाहर से, (रम्मा) सुन्दर है किन्तु अन्दर; (अफिट्ट कडु अत्ता) जिसका कडुआपन नहीं गया है; ऐसी; है। (रे फुट्ट हिअय) हे अब्ट हृदय! (ताहि) उनके द्वारा; (मुल्लविखं) भ्रमित होकर तू; (कि) क्यों; (मग्गा) मार्ग से, (चुक्किस) भ्रष्ट हो रहा है ?। अर्थात् ऐसी स्त्रियों में अनुराग छोड़कर तू अपने मन को संयम मार्ग में क्यों नहीं लगाता ?

अब्भंसि-दूसि अच्छं अफिडिअ-कहं आणणं महेलाणं।

रच्चइ तत्यवि मूढो नसिअ-मई णिवहिअ विगेओ ॥२१॥

शब्दार्थ—(महेलाण) स्त्रियों की; (अब्संसि दूसिअच्छ) आँखों; चिपड़ों से युक्त होती है, (अफिडिअ-कह आणण) मुह कफ से भरा रहता है, (तत्थिव) फिर भी; (निसअ-मइ) जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और; (निव-हिअ विवेओ) जिसका विवेक नाश हो गया है ऐसा, (मूढो) मूर्ख पुरुष ही (रच्चइ) उनमें आसक्त होता है।

टिप्पण -- अणफुडिअ । अफिट्ट । फुट्ट । चुक्किस । भुल्लविअं । अब्भिस । अफिडिअ । "भ्र शे: फिड-फिट्ट फुड-फुट्ट-चूक्क-भुल्लाः (१७७)

सेहइ सीलं पडिसन्ति धी-गुणा, संजमो वि अवहरइ।

णिरिणासइ सुअम् अवसेहइ सच्चं जुवइ-सत्ताण ॥२२॥

शब्दार्थ — (जुवइ-सत्ताण) युवती में आसक्त पुरुषों के, (सीलं) शील; (सेहइ) नष्ट होता है; (धी-गुणा पिडसिन्त) बुद्धि के गुणों का नाश होता है; (संजमो वि अवहरइ) संयम — सद् अनुष्ठान भी चला जाता है; (सुअम् णिरिणासइ) श्रुत का नाश होता है, (सच्चं अवसेहइ) सत्य भी चला जाता है।

टिप्पण— निस्त । णिवहिअ । सेहद्द । पिडिसन्ति । अवहरद्द । णिरि-णासद्द । अवसेहद्द । नर्शेणिरिणासणिवहावसेह-पिडिसा-सेहावहराः'' (१७८)

ओवासइ न विगेओ थी सङ्गे इस गुरूहि संदिसियं।

अप्पाहामो ता तत्त पिन्छिरो ताउ को निअइ? ॥२३॥

शब्दार्थ-(थी-सङ्गें) स्त्री सङ्ग करने वाले में; (विवेओ न ओवा-सह) विवेक को कोई अवकाश-स्थान नहीं होता; (इअ) ऐसा, (गुरूहिं संदि- सिअं) हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा सन्दिष्ट; (अप्पाहामी) संदेश की हमें गुरुओं ने दिया है; (ता) अतः (को) कौन; (तत्तपिच्छिरो) तस्बद्रष्टा; (ताउ निअइ) उन स्त्रियों को देखना पसन्द करेगा ?

टिप्पण---ओवासइ। "अवान् काशो वासः" (१७६) संदिसिश। अप्पाहामो। "संदिशेरप्पाहः" (१८०)

जे भावि-पुलअणा, भूअदक्खणा, वट्टमाण-सच्चवणा । तेहिं निअच्छिअ भणिअं मा इत्यीओ पुलोएह ॥२४॥

शब्दार्थ - (जे भावि-पुलअणा) भविष्य को देखने वाले; (भूअदक्खणा) अतीत को देखने वाले, (बट्टमाण सच्चवणा) वर्तमान को देखने वाले सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान मे; तेहिं नि अच्छिअ भणिअं) स्त्री को अनर्थ का कारण जान-कर कहा है कि, (मा इत्थीओ पूलोएह) तुम स्त्रियो को मत देखो।

अवयच्छन्तोवि जणो नो अक्खइ कामिणि अवक्खन्तो ।

न गुरुं चज्जइ, नन्नं पासइ जं तीइ पासत्थो ॥२५॥ शब्दार्थ—(अवयच्छन्तो वि) स्त्री के अशुचिमय देह के स्वरूप को जानता हुआ भी; (जनो) व्यक्ति उसे; (नो अक्खइ) नही देखता अर्था; उस पर वह विचार नही करता किन्तु, (कामिणि अवक्खन्तो) आसक्ति भाव से स्त्री की ओर देखता ही रहता है; (जंतीइ पासत्थो) जब वह भोग आदि के लिए उसके पास होता है, तव (न गुरुं चज्जइ) वह न गुरु को देखता है;

असरीरिणम् अवअक्खइ, अवआसइ सील-जाइ-रहिअंपि । अवयज्झिकणं तं पि हु जो इत्थि छिवइ तस्स नमो ॥२६॥

और (नन्नं पासइ) न अन्य को ही देखता है।

शब्दार्थ — (असरीरिणम्) शरीरहीन — कुष्ट आदि से जिसका शरीर गल गया है ऐसे हीन पुरुष को भी स्त्रियां, (अवअक्खइ) राग-भाव से देखती है, (सील जाइ-रहिअं पि) जो शील-जाति से रहित-अधम पुरुष है उसे भी वह सराग भाव से; (अवआसइ) देखती है; (अवयज्झिकणं तं पि हु) ऐसी स्त्री को देखकर भी; (जो इतिथ खिवइ) जो उनका स्पर्श करता है; (तस्स नमो) उसे नमस्कार।

टिप्पण—पिच्छिरो। निअइ। पुलअणा। दक्खणा। सच्चवणा। निअच्छित्र। पुलोएह। अवयच्छन्तो। उत्रक्खइ। अवक्खन्तो। चज्जइ। पासइ। अवक्खइ। अवआसइ। अवयज्झिकण। "हशो निअच्छ-पेच्छा वय-च्छावयज्झ-चज्ज-सच्चवदेक्खो अक्खावक्खा वयक्ख-पुलोअ-पुलअनिआव-आस-पासा। (१८१)

फासिज्जइ कविकच्छ्र फंसिज्जइ अहव कुविअ वग्घी वि । फरिसिज्जइ न उणेत्थी धम्म-सरीर हणइ छिहिआ ॥२७॥

शब्दार्ध—(किविकच्छू फासिज्जइ) किपकच्छ्य—केवांच का स्पर्श किया जाय, (अहव) अथवा; (कुवीअ वग्धी कुपित बाधिन का; (फंसिज्जइ) स्पर्श किया जाय; (वि) तो भी उत्तम है क्योंकि ये मात्र शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती है, (न उण-इत्थी फिरिसिज्जइ) किन्तु स्त्री का स्पर्श करना अच्छा नही; क्योंकि (छिहिआ) स्पर्श की हुई स्त्री; (धम्म-सरीर हणइ) धर्म-शरीर—(इह लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करने वाले शरीर) का नाश करती है।

आलिहइ नरम् अणालुङ्खणिज्जमिव नीअरच्चणी नारी। मूढाण रिअइ सावि हुहिअए पविसन्त कामिम ।।२८।।

शब्दार्थ—(नीअ रच्चणी नारी) नीच पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री; (अणालुङ खणिजजमिव) अस्पर्शनीय; (नरम्) पुरुष को भी. (आलिहइ) स्पर्श करती है। (पविसन्त कामिम) जिस में काम प्रविष्टहु आ है ऐसे कामातुर; (मूढाण हिअए) मूर्ख पुरुष के हृदय में; (सा वि हु) भी वह; (रिअइ) प्रवेश करती है। अर्थात् अगम्य पुरुष के साथ भी गमन करती है।

टिप्पण —रच्चणीत्यत्र ''क्रज-नृत-मदां च्चः (४,२२४) इति बहुवचनाद् रञ्जेजंस्यच्चत्वम् ॥

छिवइ। फोसिज्जइ। फंसिज्जइ। फरिसिज्जइ छिहिआ। आलिहइ। अणालुं खणिज्ज। "स्पृश फासफस-फरिस छिव-छिहालुङ् खालिहाः" (१८२) रिअइ। पविसन्त । 'प्रविशेरिअः" (१८३)

नारिउ हिअय पम्हुस मा ताओ पम्हुसन्ति पर-लोअं।
रोञ्चन्ति धम्म-बीजं, न य रोहइ चिड्डअं तं च ॥२८॥
शब्दार्थ—(हि अय) हे हृदय ! (नारिउ) स्त्रियों को; (मा) मत;
(पम्हुस) स्पर्श कर, क्योंकि (ताओ) वे, (परलोअं) परलोक को; (पम्हु-सन्ति) भूला देती है; (धम्म-बीअ) धर्मरूपी बीज को; (रोञ्चन्ति) पीस डालती है, (त च चिड्डयं) पीसे हुए वे धर्म बीज पुनः (न य रोहइ) नहीं उगते।

दिप्पण- पम्हुस । पम्हुसन्ति । "प्रान्मृश-मुषो म्हंसः" (१८४) णिरणासिअ-मेरं णिरिणज्जिअ-हिरिअं च णिवहिअ गुणं च । पीसिअ-सीलं नारिं भुविकर-सुणइं व को सिहइ ? ॥३०॥

शब्दार्च — (मेरं णिरणासिअ) जिसने मर्यादा को पीस — (नब्ट) डाला है, (हिरिअं) लज्जा को; (णिरिणिज्जअ) पीस दिया है; (गुणं च णिवहिअ) और गुण को भी पीस डाला है; ऐसी (पीसिअ-सीलं) पिष्ट शीला = नष्ट— शीला; (नारि) स्त्री को; (भुक्तिर सुणइं ब) भूँ कती हुई कुत्ती की तरह; (को सिहड़ ?) कीन चाहेगा ? अर्थात् कोई भी नहीं।

हिष्पण — रोञ्चन्ति । चहिंद्रअं । णिरिणासिअ । णिरिणज्जिअ । णिवहिअ । पीसिअ । भूक्किर । "भषे भूँक्कः" (१८६)

विलयाहि असाअड्ढिअ-हिअओ अणकडि्ढओ अ विसिह । अञ्चिअ-निव्वाण-सिरी सो धन्नो थुलभद्द-मूणी ॥३१॥

शब्दार्थ - (विलयाहि) स्त्रियो से जिसका, (हिअओ) हृदय; (असा-अड्ढिअ) आकृष्ट नहीं हुआ है; (अ) और; (विसएहिं) विषयों से भी जो, (अणकड्ढिओ) आकर्षित नहीं हैं; और जिसने (निव्वाण) मोक्ष; (सिरी) श्री को; (अञ्चिअ) आकृष्ट किया है ऐसा; (थूलभद्द-मुणीसो धन्नो) वह स्थूलभद्र मूनि धन्य है।

टिप्पण—असाअड्ढिअ । अणकड्ढिओ । अञ्चिस करिसिअ। अणा-इञ्छिओ । अणच्छेइ । अयञ्छिरेहि । कृषेः कड्ढ-साअड्ढाञ्चाणच्छायञ्छा-इञ्छाः" (१८७)

कामेण करिसिअ-सरेणावि अणाइञ्छिओ अणच्छेइ।
मह मणम् अयञ्छिरेहिं गुणेहिं सिरि-थूलभद्द मुणी।।३२॥
शब्दार्थ—(करिसिअ सरेणा वि) कान तक जिसने बाण को आकृष्ट
किया है ऐसे; (कामेण) कामदेव से भी जो; (अणाइञ्छिओ) आकर्षित नहीं
हुए; (सिरि-थूलभद्द मुणी) श्री स्थूलभद्र मुनि, (अयञ्छिरोहं गुणेहि) अपने
आकर्षक गुणों से, (मह मणं अणच्छेइ) मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं।

अक्सोडि आसि-तिक्खं धन्नो बम्हं चरिसु-वहर-रिसी।

ढुण्डुल्लण-कुसला जस्स तुल्लम् अज्ज वि गमेसन्ति ॥३३॥ शब्दार्थ-(अक्खोडि आसि-तिक्खं) कोश से खेची हुई तलवार के समान अति तीक्ष्णः (बंभं चेरिस्) ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वासेः (वहर-

## २१८ | कुसारपासर्वारतम्

रिसी) वक्त ऋषि को; (धन्नो) घन्य है। (जस्स तुल्लम्) जिनके समान-उस ऋषि के समान व्यक्ति की; (दुष्दुल्लण-कुसला) खोज करने में कुश्चल व्यक्ति (अज्ज वि) आज भी; (गमेसन्ति) खोज कर रहे हैं।

टिप्पण-अक्लोडिअ। "असावक्लोडः" (१८८)

ढण्ढोलिआगमत्यं, घत्तिय तत्तं, गवेसिअप्पाणं।

एक्कोच्चिअ वहर रिसी परिअन्तिअ-परम-बम्ह सिरी ।।३४॥

शब्दार्थ—(आगमत्थ ढण्ढोलिअ) आगम के अर्थ की गवेषणा करके; (घत्तिय-तत्तं) तत्व को ढूंढ करके; (गविस अप्पाण) आत्मा को खोज करके; (एक्कोच्चिअ वहर रिसी) एक ही ऐसे वर्ज्जीष हो गये जिन्होने; (परिअन्तिअ परम-बम्हिसरी) ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मी को अगीकृत किया। जैसे बाल्यकाल से ही वर्ज्जीष ने श्रामण्य को ग्रहण किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया।

हिप्पण—ढुण्ढुल्लण । गमेसन्ति । ढण्ढोलिअ । घत्तिअ । गवेसिअ । ''गवेषे ढुण्ढुल्ल-ढण्ढोल्ल-ढण्ढोलगमेस घत्ताः'' (१८६)

बम्ह सिरीइ सिलिसिअं तव-सिरि-सामग्गिअं च आजम्मं।

नाण-सिरीए अवयासिअं च वहरं नमंसामो ॥३४॥

क्षस्वार्थ—जिन्होने (बम्हिसरीइ सिलिसिअं आजन्मं) आजन्म ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया; (तव-सिरि सामग्गियं) तप-श्री का आलिंगन किया, (नाण-सिरीए अवयासिअं) ज्ञानश्री का आलिंगन किया ऐसे, (वइरं नमसामो) वष्ट्र स्वामी को हम नमस्कार करते हैं।

टिप्पण-परिअन्तिअ। सिलिसिअं। सामग्गिअं। अवयासिअं। 'शिलपे: सामग्गावयास परि अन्ताः'' (१६०)

मक्खंतं व सुहाए चोप्पडमाणं व चन्दन-रसेण।

के मुक्खं आहन्ता गयसुकुमालं न वस्फन्ति ॥३६॥

शब्दार्थ — (मनखत व सुहाए) सुधा से चुपड़ने की तरह, (चन्दन-रसेण बोप्पडमाणं व) चन्दन रस से चुपड़ने की तरह अपने निर्मल चारित्र से परम शान्ति को प्राप्त करने वाले, (गयसुकुमालं) गजसुकुमाल को; (के मुक्खं आहन्ता) कौन मोक्षाभिलाषी; (न वम्फन्ति) नहीं चाहेगा? अर्थात् सभी उनको तरह बनने का प्रयत्न करेगा।

हिप्तवा - मन्खन्तं । चोप्पडमाणं । "प्रक्षेत्रचोप्पडः" (१६१)

जो अहिलङ्घड धम्मं, मुक्बं अहिलङ्खए महइ सुक्खं। सो वञ्चउ सिहणिज्जं सिरि-गोअम-सामिणो मग्गं॥३७॥

शब्दार्थ—(जो अहिलङ्घइ धम्मं) जो धर्म की अभिलाषा करता है; (मुक्खं अहिलक्खए) मोक्ष की आकांक्षा करता है; (महइ सुक्खं) सुख की इच्छा; करता है सो वह पुरुष आत्म कल्याण के लिए भव्य जीवों के; (सिहणिज्ज) स्पृहणीय ऐसे, (सिरि-गोअम-सामिणो) श्री गौतम स्वामी के; (मग्गं) मार्ग की; (बच्चउ) अभिलाषा करे उनके मार्ग पर चले।

अविलुम्पिअ-भव-सुक्खो, जीव-दयं जम्मओवि, कङ्खन्तो ।

अज्जिव सामइअ-जसो भवाविहीरो जयइ अभओ।।३८॥

शब्दार्थ—(भवसुक्खो) जिन्होंने भव का सुख, (अविलुम्पिअ) नहीं चाहा, ऐसे तथा (जम्मओ वि) जन्म से ही; (जीवदयं कङ्खन्तो) जीवों के प्रति दया की अभिलाषा करने वाले, (अज्ज वि) और आज भी जिनका यश इस ससार में अवस्थित है = इस समय सर्वार्थ सिद्धि विमान में है और बाद में भी; (भवा-विहीरो) भवो की अभिलाषा नहीं रखने वाले; (अभओ) अभय कुमार मुनि की; (जयइ) जय हो।

टिप्पण – आहन्ता । वम्फन्ति । अहिलङ्घइ । अहिलङ्खए । महइ । वच्चउ । सिहणिज्ज । अविलुंम्पिअ । कङ्खन्तो । "काङ्क्षेराहाहिलङ्घा-हिलङ्खवच्च-वम्फ-मह-सिह-विलुम्पा-" (१६२)

विरमालिअ संसारे जेण पडिक्खाविआ समय-सत्था।

जयइ सुधम्मो तिन्छअ-कम्मो चिन्छअ-कुतित्थि-मओ ॥३६॥ शब्दार्थ-(जेण) जिन्होने; (संसारे) संसार में; (विरमालिअ) रहकर; (समय-सत्था) सिद्धान्त-ग्रन्थों की; (पिडक्खाविआ) स्थापना-रचना की; तथा जिन्होने, (तिन्छअ कम्मो) कमा को चूर कर दिया। (कुतित्थि मओ) तथा जिन्होंने कुतीथियों के अभिमान का; (चिन्छअ) मदंन किया, ऐसे (सुधम्मो जयइ) सुधर्मास्वामी की जय हो।

हिप्पण-सत्था इत्यत्र "वाक्यशंवचना द्याः" (१,३३) इति पुंस्त्वम् ॥

सामइअ । अविहीरो । विरमालिअ । पडिक्खाविजा । "प्रतीक्षेः सामय-विहीरविरमालाः" (१६३)

सिव-रम्पण-मिच्छा-रिट्ठि-रम्फणो तिक्सिकण अवमग्गे। विअसाविअ-सिद्धन्तो भयवं जम्बू-मुणी जयइ॥४०॥

## २२० | कुमारपासचरितम्

शक्तार्थ—(सिव) मोक्ष के; (रम्फण) विनाशक; (मिण्झा-दिद्ठि-रम्फणो) मिथ्याहष्टि का खण्डन करने वाले; (अवमग्ग) कुमार्ग का; (तिक्खऊण) खण्डन करके; (विअसाविज सिद्धन्तो) जिन्होंने आगमों को प्रगट किया है; ऐसे (भयवं जम्बू-मुणी जयह) भगवान जम्बू-मुनि की जय हो।

टिप्पण—तिच्छअ । चिच्छअ । रम्फण । रम्फणो । तिक्खऊण । ''तक्षेस्तच्छ-चच्छ-रम्परम्फाः'' (१६४)

कोआसिअ-गहिअ-वओ, दर-वोसिट्टअ-सरोज-हिसर-मुहो ।

अणगुञ्जाविअ-स-कुलो भयवं पहव-पह जयइ॥४१॥

शब्दार्थ— (कोआसिअ) विकसित-चढ़ते परिणाम से; (गहिअ वओ) जिन्होंने बत ग्रहण किये है; ऐसे तथा (दर-बोसिट्टअ) अधिखले, (सरोज) कमल की तरह, (हिसर मुहो) हँसते मुख बाले; (अणगुञ्जाविअ) अलज्जित; (स कुल) सुकुल में उत्पन्न हुए ऐसे, (भयबं पहव-प्पट्ट) भगवान प्रभवस्वामी की; (जयइ) जय हो।

हिष्पण—विजसाविज । कोआसिअ । वोसिट्टअ । 'विकसेः को आस-वोसट्टौ' (१६५)

हसिर । अणगुञ्जाविअ । "हसेगु ञ्जः (१६६)

अणडिम्भन्त-ल्हसाविअ-कृतित्थिअं, थिरम् असंसि जिण-वयणं । जर-मरण-वोज्जिराणं भव-डरिआणं हरउ तासँ॥४२॥

शब्दार्थ — (अणडिम्भन्त) अपने मत से अभ्रष्ट; (कुतित्थिय) कुती-थियों को जिसने; ल्हसाविअ) भ्रष्ट कर दिया – बाद में पराजित कर दिया; तथा जो (थिर) स्थिर है, (अससि) अविनश्वर है, ऐसे (जिण-वयणं) जिन-वचन, (जर-मरण-बोज्जिराण) जरा-मरण से संत्रस्त बने हुए; तथा (भव डरिआण) भव से डरे हुए जीवों के; (तासं) त्रास को; (हरज) हरे।

सो वज्जइ न भवाओ गुरूहिं साहूहिं णुमिस सम्मत्तो ।

णिमिअ-मणो जिण-समए कयावि जो न हु पलोट्टेइ ॥४३॥ शब्दार्थ — (गुरूहि) गुरुओं से, (साहूहि) सामुओं से; (णुमिअ) आरोपित किया है; (सम्मत्तो) सम्यक्त को जिसने ऐसा, (णिमिअ-मणो जिण-समए) तथा जिनेश्वर के सिद्धान्तों को जिसने अपने मन में स्थापित किया है ऐसा व्यक्ति, (कया वि जो न हु पलोट्टेइ) और जो कभी भी विपरीत नहीं होता; (सो) वह; (वज्जइ न भवाओ) भव से भयभीत नहीं होता।

हिष्यण-वोज्जिराणं। इरिझाणं। तासं। वज्जइ। श्रसेर्डर-वोज्ज-वज्जाः (१६८)

णुमिअ। णिमिअ। "न्यसी णिम-णुमी" (१६६)

पल्लट्टिअ पावा पल्हत्थिअ-कलिणो अ नीससण-जोग्गे।

विग्घेवि अझिङ्खरया णिल्लसिअ-जिणागमा हुन्ति ॥४४॥

दाहदार्ध (पल्लट्टिअ पावा) जिन्होंने पापों को दूर कर दिये हैं, तथा (पल्हहित्थअ-किलणो) कलह को दूर कर दिये हैं; (नीससण-जोग्गे) दीर्घ निश्वास के योग्य; (विग्घे वि) विघ्नों में भी जो, (अझंखिरया) दीर्घ निश्वास नहीं छोडते अर्थात् दुखी नहीं होते वे; (णिल्लिसअ जिणागमा हुन्ति) जिणागमा से उल्लिसत होते हैं अर्थात् जिनागमों के जानकार होते हैं।

टिप्पण- पल्लटिञ । पन्नोट्टेइ । पल्हित्थिञ । पर्यंस पलोट्ट-पल्लट्ट-पल्हत्था<sup>.</sup> (२००) ॥

नीससण । अझङ्खिरया । "निश्वसेझङ्खः" (२०१)

ऊसलिअ-गुणो सुम्भिअ-संजम-पुलआ अमाण-हिअयस्स ।

गुञ्जोल्लिअ-जिण-वयणस्सारोअइ कस्स नो नाणं ? ॥४४॥

शब्दार्थ—(ऊसलिअ-गुणो सुम्भिअ) जिन में क्षमा आदि गुण उल्लिसित—उत्पन्न हुए हैं (ऊसुं भिअ संजम) संयम-चारित्र उल्लिसित—प्रकट हुआ है तथा; (पुलआअमाण-हिअयस्स) पुलिकत हृदयवाले; (गुञ्जोल्लिअ-जिण-वयणस्स) तथा जिनके हृदय में जिनवचन उल्लिसित—स्फुरित हुए हैं. (आरोअइ कस्स नो नाण ?) ऐसे किस व्यक्ति का ज्ञान उल्लिसित प्रकट नहीं होता ? अर्थात् ऐसे गुणोवाले व्यक्ति का ज्ञान विकसित होता हो है। उल्लिसिअ-भिसन्त-सिरि, भासिर-नाणेण गसिअ-मिन्छत्तो। मोहाधिसिअ - विवेओ, जिण-मयम् ओवाहए धन्नो।।४६॥

शब्दार्थ—(उल्लिसिअ-भिसन्त-सिरी) जिनमें धर्मसाधना रूप देदिप्य-मान लक्ष्मी उल्लिसित—प्रकट हुई है; (भासिर-नाणेण) दीप्तिमान ज्ञान से जिन्होंने, (गिसिअ मिच्छत्तो) मिध्या दार्शनिकों के अभिमान को चूर कर दिया है तथा जो; (मोहाधिसिअ विवेआ) मोह से अग्रस्त विवेकवाले हैं (जिणमयम् ओवाहए धन्नो) ऐसे धन्य पुरुष ही जिनमत का अवगाहन करते हैं।

दिप्पण—णिटलस्थि । ऊसलिअ । ऊसुम्भिअ पुलआअमाण । गुञ्जो-ल्लिअ । अरोअइ । उल्लिख ।

## २२२ | कुमारपासचरितम्

"उल्लिसेक्सलोसुम्भ-णिल्लस-पुलवाज-गुञ्जोल्ला रोजाः" (२०२) भिसन्त । भासिर । भासेभिसः (२०३) ॥ गसिज । अधिसिज । "ग्रसेधिसः" (२०४) ॥

ओगाहिअ-जिण-वयणो, गुण-ठाण-वलग्गिओ चड६ मुक्खं। भव-सूह अणगुम्मडिओ अगुम्मिओ मोहणिज्जेहि॥४७॥

शब्बार्च — (ओगाहिअ-जिण-वयणो) जिसने जिन वचन का अवगाहन किया है; (गुण-ठाण-वलगिओ) और जो गुणस्थानों पर आरूढ है; (भव-सुह अणगुम्मडिओ) भव-सुख-संसार के सुख में अनासक्त है; (मोहणिज्जेहि अगु-म्मिओ) मोहनीय-मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु में जो अमूच्छित-अनासक्त है वही; (मुक्शं चढइ) मोक्ष की सीढी पर चढता है — मोक्ष में जाता है।

टिप्पण-ओहावए। ओगाहिअ । "अवाग्दाहेर्वाहः।" (२०५) वल-गिओ। चडइ। "आहहेरचड-वलग्गी" (२०६) अणगुम्मडिओ। अगुम्मिओ। मोहणिज्जेहि। "मुहेर्गुम्म गुम्मडौ" (२०७)।।

अहिऊलइ कम्मगणं आलुङ खंद इन्धणं जहा डहणो । वलणिज्ज-हरण - बुद्धी गिण्हंतो भयवओ वयणं ॥४८॥ शब्दाथं—(वलणिज्ज) ग्रहणीय वस्तु को, (हरण) ग्रहण करने की; (बुद्धी) बुद्धिवाले, (गिण्हंतो मगवओ वयणं) भगवान के वचन को ग्रहण करते हुए, (जहा) जैसे, (डहणो) अग्नि; (इन्धनं) इन्धन को; (आलुङ खंद) जलाती है वैसे ही वे; (कम्मगण) कर्मों को; (अहिउलइ) जलाते हैं।

टिप्पण—अहिऊलइ। आलुङ्खइ। डहणो" दहे रहिऊलालुङ्खो"
पिङ्गिअ संजम भारा, निरुवारिअ-पवयणे अणुसरन्ता।
अहिपच्चु अन्ति मुर्ति जोअं घित्तृण सील-धणा।।४८॥
शब्दार्थ— (पिङ्गिअ संजम भारा) जिन्होने संयम के भार को ग्रहण
किया है, (निरुवारिअ पवयणे) द्वादशांगीरूप प्रवचन के सूत्र और अर्थ को
ग्रहण किए हुए का; (अणुसरन्ता) स्मरण करते हुए; (सील-धणा) शील ही
जिसका धन है ऐसे चारित्र सम्पन्न मुनि, (जोगं) योग को; (धेत्तूण) ग्रहण
कर; (मुर्ति) मुक्ति को; (अहिपच्चुअन्ति) प्राप्त करते हैं - मोक्ष में जाते हैं।

टिप्पण-वलणिज्ज । हरण । गिण्हन्तो । पिङ्गञ निरुवारित्र । अहिपज्चु अन्ति ।" ग्रहोबल-गेण्ह-हर-पङ् निरुवाराहि पच्चुआः ॥ (२०१) गेण्हि वयाइँ घेता घेत्तव्वं वोत्तुमिव अ वोत्तव्वं। जे उज्ज्ञआ खु साणं वोत्तूण गुणे कयश्यु मिह ॥५०॥

शब्दार्थ — (गेण्हिअ वयाइं) वर्तों को ग्रहण करके; (घेलं घेलाइवं) ग्रहण करने योग्य अर्हत प्रणीत उपादेय तस्य को जान करके, (बोल मिव अ योक्तब्वं) कहने योग्य तत्व का उपदेश करना चाहिए। ऐसे विचार वाले (जे उज्ज्ञा) तथा जो वर्त ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए हैं; (खु) निश्चित; (ताणं गुणे वोत्तूण) उनके गुणों का वर्णन करके (कयत्यु मिह) मैं कृतकत्य हूं।।

हिष्पण — घेत्तूण । घेत्तुं । "क्त्वा तुम् तब्येषु घेत्" (२१०) ॥ क्वचिन्न भवति । गेण्हिअ ॥

वोत्तुं। वोत्तव्वं। वोत्तूण। "वचो वोत्" (२११)

भोत्तूण भोत्तव्वं भोत्तं निव्वुइ-सुहाईँ मोत्तु-मणा । मोत्तव्वारम्भं मोत्तूण महन्ता तवस्सन्ति ॥५१॥

शब्दार्थ — (भोत् ण भोत्तव्व) भोगने योग्य शुभाशुभ कर्मफल को भोग-कर (निव्वृद्द-सुहाइँ) निवृत्ति मोक्ष सुख को; (भोसुं) भोगने के लिए (मोत्त-व्वा आरम्भ) छोडने योग्य आरंभ को; (मोत्तूण) छोडकर; (मोत्तू-मणा) मोक्ष की अभिलाषा वाले; (महन्ता) महामुनि; (तवस्सन्ति) तप करते हैं।

सोअ-वसा रोत्तूण वि रोत्तुमणा विम्हरन्ति रोत्तव्यं। दट्ठूण जाण मुर्ति अरहन्ताणं नमो ताणं॥५२॥

शान्वार्थ—(सोअ वसा) शोक वशात्; (रोत्तूण) रोकर; (वि) भी; (रोत्तुमणा) रुदन करने की इच्छा होते हुए भी; (जाण) जिनकी; (मुत्ति) मूर्ति को; (दट्ठूण) देखकर; (रोत्तव्वं) रुदन करने योग्य = मृतक को; (विम्ह रिन्त) भूल जाते हैं; (ताणं अरहन्ताणं नमो) ऐसे उस अर्हन्त भगवन्त कोनमस्कार।

टिप्पण - भोत्तूणं । भोत्तव्यं । भोत्तुं । मोत्तु । मोत्तव्य । मोत्तूण । रोत्तूण । रोत्तु । रोत्तव्यं । "हद-भुज-मुखां तोन्त्यस्य" (२१२) ॥

जे दट्ठब्वे दट्ठुं इन्दो काहीअ लोअण-सहस्सं। दंसण-तत्ति काउं अरहन्ताणं नमी ताणं॥५३॥

## २२४ | कुमारपालकरितम्

शब्दार्थ—(दंसण-तिंत काउं) दर्शन से आत्मा को तृप्त करने के लिए; (जे दट्ठव्वे दट्ठ) जो सौभाग्यादि गुणों से युक्त ऐसे दर्शन करने योग्य को देखने के लिए; (इन्दो) इन्द्र ने; (लोअण-सहस्सं) सहस्र आंखें; (काहीअ) की; (अरहताण नमो ताण) ऐसे अर्हत्तों को नमस्कार।

काऊणं कायव्यं कम्म काहिन्ति जे ण पुणरुत्तं। जग-बोहम् इच्छिराणं अरहन्ताणं नमो ताणं॥५४॥

शब्दार्थ — (कायव्यं) करने योग्य, (कम्म) कर्म को; (काऊणं) करके, और (जे ण पुणरत्तं) जो पुनः; (कम्मं) कर्म को; (ण काहिन्ति) नहीं करेंगे ऐसे, (जग-वोहम् इच्छिराण) जगत् को बोध देने की इच्छा रखने वाले; (ताणं) उन; (अरहन्ताण नमो) अर्हन्तों को नमस्कार।

टिप्पण-काहीअ। काउं। काऊण। कायव्वं। काहिन्ति। 'आ कृगो भूत भविष्यतोश्च" (२१४)

जो अणुगच्छइ, जच्छइ, छिन्दिउम् अच्छइ तुणुं च तेसि पि । अणभिन्दिअ-भावाणं अरहन्ताणं नमो ताणं।।४४।।

शाब्दार्थ—(जो अणुगच्छइ) जो भिवत से पीछ-पीछे चलता है; (जच्छइ) जो आदर पूर्वक वस्तु को प्रदान करता है, (छिन्दिउम् अच्छइ तणु च) जो द्वेष बुद्धि से शरीर का छेदन करता है; (तेसि पि) उन पर भी, (अणिभिन्दिअ-भावाणं) जो समभाव रखते है; (ताण अरहन्ताणं नमो) ऐसे अहंन्तो को नमस्कार।

**टिप्पण – इ**च्छिराण । अणुगच्छइ । जच्छइ । अच्छइ । ''गमिष्यमासां छः'' (२१५)

छिन्दिउ । अणिभन्दिअ । 'छिदि-भिदोन्दः,'' (२१६) सिनिहे न जाण कुउझइ, जुउझइ, मुउझइ भवे अगिउझन्तो । देही, बुउझइ, सिज्झइ, अरहन्ताणं नमो ताणं ॥५६॥

शब्दार्थ—(सिवहे) जिनके समीप पहुंचने पर; (भवे अगिज्झन्तो) भव मे अनासक्त होता हुआ; (देही) व्यक्ति; (कुज्झह) किसी पर क्रोघ नहीं करता, (जुज्झह) किसी से युद्ध नहीं करता; (मुज्झह) किसी पर मोह नहीं करता, (जुज्झह) बोध को प्राप्त करता है; (सिज्झह) सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है; (ताण अरहन्ताण नमो) ऐसे अर्हन्तो को नमस्कार। रिष्णम् कुर्वमह । युज्यस् । युज्यस् । व्यविन्यन्ति । युज्यस् । सिन्यस् । ''युध-युध-मृध-मृध-स्मृद्धां क्यः'' (२१७)

रुन्त्रिक-करणं, रुम्भिक-प्रवणं, रुज्ज्ञिक-मणं, क्यडिएहिं। सायव्वाणं मुणीहि अरहन्ताणं नमो ताणं॥४७॥

शासार्च—(रुन्धिय करण) इन्द्रियों को रोककर; (रुन्धिय प्रवण) श्वासोच्छ्वास को रोककर; (मणं रुज्धिय) मन को रोककर; (अपडिएहिं) अस्खालित रूप से; (मुणीहिं) मुनियों द्वारा जिनका; (श्वायव्वाण) ध्यान किया जाता है; (ताण) उन, (अरहन्ताणं) अर्हन्तों को; (नमो) नमस्कार।

हिप्पण— रुन्धिय। रुम्भिय। रुक्तिया। "रुधी न्ध-म्भी च।" (२१८)

सडिअ-रया-कढिअमला, विह्दअ-तव-तेअ-वेढिअङ्गा य। जाणज्ज वि वर-मुणिणो अरहन्ताणं नमो ताणं॥४८॥

शब्दार्थ — (सिंडअ-रया) जिन्होंने बध्यमान कर्म रज को गला दिया है-सड़ा दिया है; (किंडअमला) बध्यकर्मों को औटा दिया है, भस्म कर दिया है; (बिंड्डअ-तय-तेअ) और बढ़ते हुए तप-तेज में जिनका; (वेढि-अङ्गा) शरीर व्याप्त है ऐसे; (वर-मुणिणो) श्रोडेंड मुनि; (जाणज्ज वि) आज भी जिनके शासन में है; (अरहन्ताणं नमो ताण) ऐसे अर्हन्तों को नमस्कार।

टिप्पण-अपडिएहिं। सडिअ। ''सद-पतोर्डः'' (२१६) कढिअ। वड्ढिअ। ''क्वय-वर्घा ढः'' (२२०) वेढिअ। ''वेष्ट.'' (२२१)

दुनकड-संवित्लिअओ भव पासीव्वेढणोज्जओ लोओ। उव्वेत्लिज्जइ जेहिं, अरहन्ताणं नमो ताणं॥५६॥

शब्दार्थ—(दुक्कड-संवित्तियओ) अशुभ कर्मों से व्याप्त होने पर भी; (भव) भव; (पास) बन्धन से; (उच्वेढणोज्जओ) मुक्त होने के लिए प्रयत्त-शील; (लोओ) लोग; (जेहिं) जिनके द्वारा; (उच्वेत्निज्जइ) बन्धन मुक्त किये जाते हैं; (ताणं) उन, (अरहन्ताणं) अर्हन्तों की; (नमी) नमस्कार।

डिप्पण—संवेल्लिअओ । "समील्लः" (२२२) उच्चेडण । उच्चेल्लिज्जइ । "वोदः" (२२३) वे झाउं संपण्जइ अणिखिज्जिर-सिज्जिराण सा सिद्धी।
ते वच्चामी सरणं निच्चर-मिन्जिर-मणा सिद्धे।।६०॥
शक्कार्य-(अणिखिज्जर सिज्जिराण) बेद और प्रस्वेद रहितः
(सिद्धी) सिद्धि काः (झाउं) ज्यान करके हमें (सा) वह बेद और प्रस्वेद रहितः
सिद्धिः (संपज्जइ) मिलती हैः (निच्चर) अत्युत्कट भितः से नृत्य करते हुएः और
(मिन्वर) संतुष्टः (मणा) मन से युक्त होकरः (ते) उनः (सिद्धे) सिद्धों के हमः
(सरणं) शरण मेंः (वच्चामो) जाते हैं।

हिष्पण—संपज्जइ। अणिखिज्जिर। सिज्जिराण। "स्विदां ज्जः" (२२४)

वच्चामो । निच्चर । मिच्चर । "व्रज-नृत-मदां च्वः ।" (२२४) आणन्द-रोविराणं जेसु नवन्ताण होइ नोव्वेवो । धाइ समुहं च मुत्ती, ताण नमो सव्व-सिद्धाणं ॥६१॥

शब्दार्थ—(आणन्द-रोविराणं) आनन्द से अश्रुपात करने वाले, (जेसुं) ऐसे सज्जनों को, (नवन्ताण) नमस्कार करने वालो के मन में, (नोव्वेवो होइ) उद्देग उत्पन्न नहीं होता किन्तु, (धाइ समुह च मुत्ती) उनको नमस्कार करने से मुक्ति स्वयं उनके सामने चली आती है। अर्थान् ऐसे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं, (ताण) उन, (सब्व) समस्त, (सिद्धाणं, सिद्धों को; (नमो) नमस्कार

हिप्पण — "जेसु इति" द्वितीया तृतीययोः सप्तमी [३:१३५] इति सप्तमी ।

रोविराण । नवन्ताण । "रुद नमोर्वः" उक्वेवो । "उद्विजः" (२२७)

कुपहे धावन्ति अखादिमं च खादन्ति तेहि वि सर्म जो। धावइ खाइ अ तं पि हु बोहन्ते झामि आयरिए॥६२॥

ष्ठावस्यं—जो (कुपहे) कुमार्ग पर; (धावन्ति) दौड़ते हैं अर्थात् अनीति का आचरण करते हैं; (च) तथा; (अखादिमं) अखाद्य-अभक्ष को (खादन्ति) खाते हैं (तेहि वि समं) उनके साथ जो; (धावइ) दौड़ता है उनके साथ; (खाइ) खाता है अर्थात् कुमार्गगामी का साथ करता है (तंपि हु) उनको भी जो; (बोहन्ते) बोध देते हैं; (झामि आयरिष्) उन आचार्य का च्यान करता है।

""。"

टिप्पच माइ। साइ। साव-धाकोर्जुं स् (२२८)॥ बहुलाधिकाराद् वर्त-माना मविष्यद्विष्याचे कवचन. एव । तेनेहः न । पावन्ति । अखादिमं सादन्ति ॥ ववचिन्न । धानइ ॥

कम्माइ वोसिरन्ता अतुद्धिरेणं तवेणं सक्कन्ता।
अफुडिश्र-अचलिश्र-महिमा आयरिशा दिन्तु ते बोहि ॥६३॥
शब्दार्श्व — (कम्माइ वोसिरन्ता) कमों को त्यागते हुए; (अतुद्धिरेणं)
अत्रुटित-अस्खलित; (तवेण) तप से सामर्थ्य रखते हुए; (अफुडिश्र) अस्फुटित)
अखंड चारित्र एवं; (अचलित) स्थिर; (महिमा) महिमा वाले; (आयरिशा)
आचार्य, (ते) तुम्हें; (बोहि) बोधि को; (क्नित्रू) वें।

हिप्पण—वोसिरन्ता । ''सृजो रः (२२६) अतुद्<mark>दिरेणं । सक्कन्ता ।</mark> ''शकादीनां द्वित्वम्'' (२३०)

फुट्टिअ-मोहो लोओ चल्लइ अपमिल्लिअ-व्वाओ मोक्खे। जेहि अपमीलिअच्छ पेच्छामो ते उगज्झाए॥६४॥

शब्दार्थ—(फुट्टिअ-मोहो) जिनका मोह विदारित हो गया और जो; (अपमिल्लिअ-व्यओ) अपमोलित-विकसित व्रत-चारित्र वाले हैं ऐसे; (लोओ) लोग; (मोक्से) मोक्ष में; (चल्लइ) जाते हैं ऐसे; (ते) उन; (उबज्झाए) (उपा-ध्यायों को हम; (अपमीलिअ-अच्छं) अपलक नेत्रों से; (पेच्छामो) देखते हैं।

टिप्पण-अफुडिअ। अचलिअ। फुट्टिअ। चल्लइ। "स्फुटि-चले:" (२३१)

अणउम्मिल्लिअ-नाणोम्मीलणओ हरिस पसविरा लोए। सुअं जलम् ओज्झाया पवरिसन्तु वित्थरिअ-गुण-भरिआ ॥६५॥

शब्दार्थ—(अणउम्मिल्लि अ) (अप्रकट) (नाणी) आन को; (उम्मी-लणओ) प्रकट करने वाले; (हरिस पसविरा) हर्षे को उत्पन्न करने वाले; (वित्थरिअ) सर्वत्र विस्तरित; (गुण-भरिआ) गुणों से भरे हुए (ओज्झा-या) उपाच्याय; (लोए) लोक में; (सुअ-जलम्) श्रुतस्थ्प जल की; (पविरसन्तु) वर्षा करें।

विष्यण अपमिल्लिय । अपमीशिय । अपचिम्मिल्लिय । उम्मील्लय आ । "प्रादेमीलिः" (२३२)

पुसर्विरा । "उवर्णस्यावः"(२३३)

वित्यरिक । भरिका । ऋक्णंस्यारः" (२३४) पवरिसन्तु । "व्वादीनामरिः" (२३५)

# २२८ | कुमारकासपरिसम्

नो रूसइ, नो तूसइ जेऊण मणं लयम्मि जो नेन्तो । मोत्तुं भवं विणीअं तं साहु-जणं नमंसामि ॥६६॥

ताब्दार्थ—(भवं मोत्तुं) भव को छोड़ने के लिए; (जेऊष मण) मन को जीतकर; (लयं जो नेन्तो) जो साम्य अवस्था को प्राप्त करता है; (नो रूसइ) तथा शत्रु पर क्रोध नहीं करता; और (नो तूस ) न मित्र पर सन्तुष्ट हो होता है; (तं) उस, (विणीअं) विनीत; (जितेन्द्रिय); (साहु जणं) साधु-जन को मैं; (नमंसामि) नमस्कार करता है।

हिष्पण-रूसइ । तूसइ। "रुवादीनां दीर्घः" (२३६) जेऊण । नेन्तो । मोत्तं । "युवर्णस्य गुणः" (२३७) क्वचिन्न विणीक्षं ॥

उप्पाइअ-सद्दहणो असद्दहाणे वि देई जो बोहिं। संसार-नासिरो हं तं साहुं चिय विहेमि गुरुं॥६७॥

क्राव्यार्थ—(असद्दहाणे वि) अश्रद्धालु में भी; (उप्पाइअ-सद्दहणो) श्रद्धा उत्पन्न करके अर्थात उन्हें आस्तिक बनाकर; (जो बोहिं देइ) जो बोधि को देते हैं; (तं साहुं) उस साधु को; (संसार-नासिरो हं) संसार से नाशशील स्वभाव वाला मैं; (चिय) निश्चित रूप से; (गुरुं विहेमि) उसे गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ।

टिप्पण— सद्दहणो । असद्दहाणे । "स्वराणां स्वरा" (२३८) क्वचिन्नित्यम् । देइ । नासिरो । विहेमि । रूसइ । तूसइ । 'व्यञ्जनाद् अद् अन्ते" (२३६)

पञ्च वि अरहन्ताइं परमेट्ठी झाह, झाअह कि अन्नं ?। होऊण निब्विकप्पा, पसम-रया होइऊण तहा ॥६८॥

शब्दार्थ—(होऊण निव्विकप्पा) हे भव्यो ! निर्विकल्प—संशय रहित होकर तथाः (पसम रया) प्रशम रतः, (होइऊण) होकरः (पंच वि अरहन्ताइं) अहँतादि पाँचों; (परमेट्ठी) परमेव्ठी काः; (झाह) ध्यान करो । (किस अन्नं झाअह) अन्य का क्यों ध्यान करते हो ? अर्थात् हरि-हरादि का ध्यान छोड़कर अर्हत् का ध्यान करो ।

टिप्पण—शाह : झाअह : होऊष । होअऊण । स्वरात् अनतो वा (२४०)।

# श्रुतवेशी प्रशंसा ६१-=३

जिणउ कर्लि अघ-चिणिअं घुणिअ-सिरं सुणिअ-गुण-गणा युणिआ। इन्देहि वि जग-पुणणी सुअ-देवी सयल-अघ-लुणणी॥६६॥

शब्दार्थ — (सुणिअ-गुण-गणा) सुना गया है गुणों का समुदाय जिनके द्वारा ऐसे; (इन्देहि वि) इन्द्रों के द्वारा भी; (धुणिअ-सिरं) माया धुना गया है; ऐसी (थुणिआ) प्रशंसित; (जग पुणणी) जगत पावनी, (सयल-अघ-लुणणी) समस्त पापों का विच्छेद करने वाली, (सुअ-देवी) श्रु सदेवी; (अघ-चिणिअं) पाप से परिपुष्ट, (किल) कलह को; (जिणल) जीते। अर्थीत् हमें मत्सर रहित करे।

सो हुणइ भप्प-मज्झे ख-पुष्फमुच्चेइ पङ्कयाई थले । तह उच्चिणेइ मोत्तुं सुअ-देवि महइ जो अन्नं॥७०॥

शब्दार्थ —(सो) वह पुरुष; (भप्प मज्झे हुणइ) भस्म-राख में होम करता है, (ख-पुष्फमुच्चइ) आकाश-पुष्पों को चुनता है; (पङ्कयाइ थले) तथा कमलो को भूमि स्थल पर चुनता है; (जो) जो; (सुअ देवि) श्रुत देवी को; (मोत्तुं) छोड़कर; (अन्न) अन्य देवी देवता को, (महइ) पूजता है। उसका पूजन निष्फल होता है।

हिष्पण --जिणाउ । चिणिअं । धुणिअ । सुणिअ । युणिआ । पुणणी । लुणणी । हुणइ । 'चि-जि-श्रु-हु-स्तु-लू-पू-श्रूगां णो ह्रस्वश्च"(२४१) बाहुलकात् क्वचिद् वा । उच्चेइ उच्चिणेइ ॥

लक्खेहि पि हुणिज्जइ हुव्वइ कोडीहि अहव मन्ताणं। सुअ-देवया थुणिज्जइ न जा न ता चिव्वए नाणं॥७१॥

सब्बार्थ—(लक्सेहि पि हुणिज्जइ) लाखों मन्त्रों से होम कराया जाय; (अहव) अथवा; (कोडीहि) करोड़ों; (मंताणं) मन्त्रों से; (हुव्वइ) होम कराया जाय; (जा) किन्तु जब तक; (सुख देवया) श्रुत देवता की; (न श्रुणिज्जइ) स्तुति नहीं की जाती; (ता) तब तक; (नाणं) ज्ञान की; (चिव्वए) वृद्धि; (न) नहीं होती।

तेण चिणिज्जइ नाणं जिल्बइ मोहो जिणिज्जए कालो । सुअ-देवी अन्नेह्वि वि बुव्बन्ता सुव्वए जेण ॥७२॥ शब्दार्थ—(अन्तेहि) दूसरे के द्वाराः (शुक्तन्ता) स्तुति कराती हुई; (सुअ देवी) श्रुत देवी; (जेण सुव्वए) जिनके द्वारा सुनी जाती है; (तेण) उस पुरुष के द्वारा; (नाण) ज्ञानः (चिणिज्जइ) संचित किया जाता है; (मोहो) मोहः (जिणिज्जए) जीता जाता है; (कालो) और मृत्यु को भी जीता।जाता है।

स-जसं सयं सुणिज्जइ लुव्वइ कम्मं लुणिज्जए पावं। पुव्वइ अप्यप्य-कुलं पुणिज्जए महिअ सुअ-देवि।।७३।।

शब्दार्थ — (मह्य सुअ देवि) जिसने श्रुतदेवी को पूजा है। स जस) वह अपने यश को; (सयं सुणिज्बद्द) स्वयं सुनता है। (अर्थात् जो श्रुतदेवी की पूजा करता है उसका यश बढ़ता है) उसके द्वारा; (कम्मं लुव्बद्द) कर्मों का नाश किया जाता है—पाप दूर किये जाते हैं; (अप्पप्प पुव्बद्द) आत्मा को पवित्र किया जाता है। (कुलं पुणिज्जए) कुल को पुनीत किया जाता है।

भव-भय- घुव्वन्तेहि पवण-धुणिज्जन्त-तूल-तरलस्स । फलमाउअस्स चिम्मइ सुअ-देवीए पसाएण ॥७४॥

शब्दार्थ — (भव-भय-धुव्वन्तेहि) भव के भय से धूजते हुए पुरुषों द्वारा; (पवन धूणिज्जन्त) पवन से उड़ती हुई; (तूल) रूई के समान चंचल ऐसे; (फलमाउबरस) आयुष्य का फल; (सुअदेवीए) श्रुतदेवी की; (पसाएण) कृपा से; (चिम्मइ) प्राप्त किया जाता है। (परम पुरुषार्थ रूप महाआनन्द प्राप्त किया जाता है)

चिव्वइ अह न चिणिज्जइ जिव्वइ अहवा जिणिज्जए नावि । सुव्वइ अह न सुणिज्जइ हुव्वइ न हुणिज्जए अहवा ॥७५॥

शब्दार्थ—(चिव्वइ) किसी के द्वारा; (पुण्य) इकट्ठा किया जाता है; (अह) अथवा; (न चिणिज्जइ) नहीं भी किया जाता हो; (जिब्बइ) विजय प्राप्त किया जाता है, (अहवा) अथवा; (जिणिज्जए ना वि) विजय नहीं भी प्राप्त किया जाता है; (सुव्वइ) शास्त्र श्रवण किया जाता है; (सह न सुणिज्जए) अथवा नहीं भी किया जाता है; (हुव्बइ) होम किया जाता है; (अहवा) अथवा, (न हुणिज्जए) नहीं भी किया जाता है।

थुञ्वइ अह न थुणिज्जइ पुट्वइ णाइं पुणिज्जए अहवा । लुञ्बइ अह न लुणिज्जइ धुट्वइ न धुणिज्जए अहवा ॥७६॥ काश्यार्थ — (थुब्बइ) स्तुति की जाती है; (अह न युणिज्जड) बयवा नहीं की जाती है; (पुब्बइ) पवित्र किया जाता है; (णाइ पुणिज्जए अहबा) अथवा नहीं भी किया जाता है; (जुब्बइ) अशुभ का नाश किया जाता है; (अह) अथवा (न लुणिज्जइ) नहीं भी किया जाता है। (थुब्बइ) पाप रज धोया जाता है; (अहवा) अथवा; (न घुणिज्जए) न भी घोया जाता है।

खम्मइ अह न खणिज्जइ हम्मइ नो वा हणिज्जए जेण। सन्वं पि तस्स सहलं सुअ-देवि-विदण्ण-पुण्णस्स ॥७७॥

शक्वार्थ—(खम्मइ) धन प्राप्ति के लिए भूमि आदि का सनन किया जाता है। (अह) अथवा; (न खणिज्जइ) न भी खोदा जाता है; (हम्मइ) शत्रु का नाश किया जाता है; (नो वा हणिज्जए) अथवा नहीं किया जाता हो; (सुअ-देवि विदण्ण-पुण्णस्स) यदि श्रुतदेवी द्वारा पुण्य प्रदान किया गया हो तो; (तस्स) उसके; (सव्वं पि सहलं) सभी कार्य सफल हो जाते हैं। (उपरोक्त तीन गाथाओं का विशेषक है)

टिष्पण—हुणिज्जइ हुन्वइ । थुणिज्जइ थुन्वन्ता । चिन्वए चिणि-ज्जइ । जिन्वइ जिणिज्जए । सुन्वइ सुणिज्जइ । सुन्वइ सुणिज्जए । पुन्वइ पुणिज्जए । धुन्वन्तेहिं धुणिज्जन्त । चिन्वइ चिणिज्जए । जिन्वइ जिणिज्जए । सुन्वइ सुणिज्जइ । हुन्वइ हुणिज्जए । थुन्वइ थुणिज्जए । पुन्वइ पुणिज्जए । सुन्वइ सुणिज्जइ । धुन्वइ घुणिज्जए । ''नवा कर्मभावे न्वः क्यस्य च सुक् (२४२)

चिम्मइ चिव्वइ। चिणिज्जइ "म्मश्चे:" (२४३)

खम्मइ कुबोह-सेलो खणिज्जए मूलओ वि पाव-तरू।

हम्मइ कली हणिज्जइ कम्मं सुअ-देवि-झाणेण।।७८।।

शब्दार्थ — (सुअ-देवि झाणेण) श्रुतदेवी के ध्यान से पुरुष द्वारा; (कुबोह सेलो खम्मइ) कुबोघ रूपी पर्वंत को खोदा जाता है, (पाव-तरू) पाप रूपी वृक्ष को; (मूलओ वि) मूल से ही; (खणिज्जए) खोदा जाता है; (कली हम्मइ) कलि-कलह का नाश किया जाता है, और (कम्म हणिज्जइ) कर्म का नाश किया जाता है।

सुअ-देवि झाअन्तो अव्वाहय-भत्ति-निच्चल-मणेण । हम्मइ संसार-दुहं मोहं हन्तूण हन्तव्वं ॥७८॥ शक्तार्थ--(अव्वाहय) असण्डित; (भत्ति) भक्ति और; (निच्चस मणेण) निश्चल मन से; (सुअ-देवि झाबन्तो) श्रुतदेवी का ज्यान करता हुआ

# २३२ | कुमारपालवरितम्

पुरुष; (हन्तब्बं) हतन करने योग्य; (मोहं) मोह को; (हन्त्र्ष) हनन करके; (संसार-दूहं) संसार के दु:ख को; (हम्मइ) नाश करता है।

टिप्पय — खम्मइ । खणिज्जइ । हम्मइ हणिज्जए । खम्मइ । खणिज्जए । हम्मइ हणिज्जइ । "हन् खनोऽन्त्यस्य" (२४४) बाहुलकान् हन्तेः क यपि । हम्मइ ।। क्वचिन्न । हन्त्या । हन्तव्यं ॥

दुब्भरु गाई-बुब्भरु भारो लिब्भरु खडं च तेणं खु। पवयण-गाई बोहि-क्खीरं न दृहिज्जए जेण॥८०॥

शब्दार्थ—(जेण) जिसके द्वारा; (पवयण-गाई) प्रवचन रूप गाय का; (बोहि) बोधि रूप, (क्खीरं) दूध, (न दुहिज्जए) नहीं दुहा जाता है, (तेण) उस पुरुष द्वारा, (खु) निश्चित ही; (गाई) गाय; (दुब्भउ) दुही जाय, (वुब्भउभारो) भार उठाया जाय, (खडंच लिब्भउ) खड-भूंसा चाटा जाय। अर्था कर्तव्यकरणविकल वह पुरुष परमार्थतः गोपालक-भारवाहक और बैल जैसा है।

जेण वहिज्जइ हिअए सुअ-देवी, तेण रुक्भए करमं।
रिन्धज्जइ कलि-लिलं लिहिज्जए अमयं आकण्ठं।। द्रा।
राखार्थं -(जेण) जिनके द्वारा; (सुअ-देवी) श्रुत-देवी, (हिअए) हृदय
में; (वहिज्जइ) घारण की जाती है; (तेण) उस पुरुष के द्वारा, (कर्म्म रुक्भइ)
कर्म रोका जाता है; (किल-लिलंअं) किल-काल की प्रवृत्ति को; (रुन्धिज्जइ)
रोका जाता है; (लिहिज्जए अमयं आकण्ठं आकण्ठ अमृत का आस्वाद
किया जाता है।

दिष्पण – दुब्भउ दुहिज्जए । वुब्भउ वहिज्जइ । रुब्भए रुन्धिज्जइ । लिब्भउ लिहिज्जए । ''ब्भो दुह लिह-वह-रुधामुच्चात (२४४) ।

डज्झइ भवो डहिज्जइ पावं ताणं खु बज्झइ न धम्मो । बन्धिज्जइ जेहि थुई पवयण-देवीइ भावेणं ॥८२॥ शब्दार्थ — (जेहि) जिसके द्वारा; (भावेणं) भावना से; (पवयण-देवीइ) प्रवचन देवी की, (थुई) स्तुति; (बन्धिज्जइ) की जाती है (रचना की जाती है; (खु) निश्चित ही; (ताणं) उसके द्वारा पाप का बंध नहीं किया जाता; (भवो) भव का; (डज्झइ) दहन किया जाता है; (मावं डहिज्जइ) पाप जक्षाया जाता है; तथा (न धम्मो वज्झइ) कर्मान्तर से धर्म का बंध नहीं किया जाता है। हिष्यच--हज्सइ इहिज्जइ। "दहो ज्झः" (२४६) बज्झइ बन्धिज्जइ। "बच्चो न्यः" (२४७)।

भावाउ जाणुरुज्झइ अणुरुन्धिज्जइ बवाउ पुशाए। उवरुज्झइ उवरुन्धिज्जइ तवओ सा जयउ वाणी॥=३॥

शब्दार्थे—(सा जयस वाणी) उस वाग् देवता की जय हो; (जाण) जिसे; (भावास) भाव से प्रसन्न की जाती है; (थवास अणुहन्धिज्जइ) स्तुति से अनुरोध की जाती है; (पूआए) पूजा के लिए; (उवरुज्झइ) रोकी जाती है; (तवओ) तप से; (उवरुज्झिड) रोकी जाती है।

भत्ती-संरुज्झन्ता संरुन्धिज्जन्तआण मोहेण। न कह वि अवगम्मन्ती, सुअ-देवी देउ मह बोहि॥५४॥

शब्दार्थ—(भत्ती संरुज्झन्ता) भक्ति से रोकी जाती हुई; (मोहेण सर्रान्धजनताण) तथा मोह से अवरुद्ध-आवृत्त व्यक्ति के लिए; (न कहिंव अवगम्मन्ती) किसी भी तरह से अनवगम्य—नहीं जानी हुई; (सुअ-देवी) श्रुत-देवी; (मह बोहि देउ) मुझे बोधि को दे।

टिप्पण—अणुरुज्झइ अणुरुन्धिज्जइ। उवरुज्झइ उवरुन्धिज्जइ। सरुज्झन्ता सरुन्धिज्जन्ताण। "समनूपाद् रुषे" (२४८)॥

भण्णन्ती सुअ-देवि त्ति भणिज्जन्ती ति-लोअ-माअ-ति । कम्मेण व भावेणाणुगम्ममाणा दिसउ कज्जं ॥८५॥

दादराषं—(सुअ-देवित्ति भण्णन्ती) श्रुतदेवी इस नाम से कही जाती हुई; (ति-लोअ-माअत्ति) त्रिलोक-माता ऐसी कही जाती हुई; (कम्मेण) पूजादि क्रिया से तथा; (भावेण) भाव से-आन्तरिक बहुमान से; (अणुगम्ममाणा) अनुगम्यमान—आश्रीयमान भगवती सरस्वती, (दिसंज कज्जं) मुझे कार्य का वादेश दे।

हिष्यण-अवगम्मन्ती । भण्णन्ती । भणिज्जन्ती । अणुगम्ममाणा । ''गमादीनां द्वित्वम्'' (२४६) ।

कुम।रपालं प्रति श्रुत्तदेव्याः प्रत्यक्षवर्शनम् १६-६१ ।

भत्तीए कीरन्तीइ अहीरन्तीइ सइ हरिज्जन्ती। वेडी-करिञ्जमाणा तीरन्ते मोह-जलहिम्मि॥८६॥ शब्दार्थ—(अहोरन्तोइ) किसी से को अपहृत नहीं होने वाली; (सइ हरिज्जन्ती) किन्तु भक्ति से सदा आकर्षित होने वाली; (मोह) मोह-अज्ञान रूपी; (जलहिम्मि) समुद्र में; (तीरन्ते) पार करने वाली; (वेडी) नौका; (करिज्जमाना) के समान ऐसी सरस्वती देवी—

अजरिज्जन्त-मयं पि हु जीरन्त-मयं जयं पि पकुणन्ती । पतरिज्जन्त-भवोदहि सेऊवम-चरण-रेणु-कणा ॥⊏७॥

शब्दार्थ — (हु अज,रिज्जन्त-मयं) निश्चित ही अजीर्ण मद वाले के, (मयं) मद को; (जीरन्त) जीर्ण करने वाली अर्थात् अभिमानी को भी नम्र बनाने वाली; (जयं पि पकुणन्ती) जय देने वाली; (भवोदहि) भवरूपी समुद्र में; (पतरिज्जन्त) आराधकों को पार करने में जिसके, (चरण-रेण-कणा) चरणों के रज-कण; (सेऊवम) सेतु-पुल के समान है ऐसी सरस्वती देवी—

जेहि विढप्पइ कित्ती विढ विज्जइ जेहि उज्जलं नामं । अज्जिज्जइ जेहि सिरी सब्बेहि वि तेहि झायव्वा ॥८८॥

शक्दार्थ — (जेहि) जिनके द्वारा; (कित्ती) कीर्ति; (विढप्पइ) उपार्जन की जाती है; (जेहि) जिनके द्वारा; (उज्जलं नाणं विढविज्जइ) उज्ज्वल ज्ञान मिलता है; (जेहि) जिनके द्वारा, (सिरी) श्री— लक्ष्मी; (अज्जिज्जइ) अजित की जाती है; (तेहि सक्वेहि वि) उन सबके द्वारा; श्रुतदेवी; (झायव्वा) ध्यान करने योग्य है।

सक्वां णव्वद्द शेहिं अणज्जमाना वुहेहि तेहिं पि । अमुणिज्जन्त सरूवा सिद्धेहि वि वाहरिज्जन्ती ॥८६॥

शब्दार्थ — (जेहिं) जिनके द्वारा; (सन्वं) सभी वस्तु, (णन्वइ) जानी गई है ऐसे; (तेहिं पि वुहेहिं अण्जमाना) उन ज्ञानियों के द्वारा भी जो नहीं जानी जा सकती; तथा (सिद्धे हि वि अमुणिज्जन्त सरूवा) सिद्ध-पुरुषों के द्वारा भी जिसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता; इस रूप में; (वाहरिज्जन्ती) कही जाती हुई श्रुत-देवी —

वाहिप्पन्ताढप्पन्त-मंगले गिण्हणिज्ज-अभिहाणा। आढविअ-शुईहि सया सिप्पन्ती भत्ति-घिप्पन्ती॥६०॥ शक्यार्थ—(बाहिण्यन्ता) बोसते समय; तथा (आढण्यन्त) आरम्य किये जाते हुए सभी; (मंगले) मंगल कार्यों में जिनका; (अभिहाणा) नाम; (गिण्हणिज्ज) लिया जाता है; तथा (आढिविअ) प्रारम्भ की हुई; (युइहि) स्तुतियों से जो; (सया) सदा; (सिप्पन्ती) सिन्दन की जाती है और (भित्त विष्पन्ती) भित्त से ग्रहण की जाती हुई ऐसी श्रुव देवी—

सुर-बहु-छिप्पन्त-पया छिविज्जमाणा युईहि सुअ-देवी । पसमाप्फुण्णस्स निवोक्कुसस्स अह आसि पच्चक्खा ॥६१॥

शब्दार्थ—(सुर-वहु) देवांगनाओं से; (ख्रिप्पन्त-पया) प्रणाम करते समय जिसके चरण स्पर्श किये जाते हैं ऐसी तथा; (णुइहि) स्तुति द्वारा; (ख्रिविज्जमाणा) स्पिशत की जाती है, ऐसी, (सुअ-देवी) श्रुत-देवी; (पसम-आप्फुण्णस्स) उपशम से व्याप्त; (निव-उक्कुसस्स) राजाओं में श्रेष्ठ कुमार-पाल को; (अह आसि पच्चक्खा) प्रत्यक्ष हुई।

टिप्पण-कीरन्तीइ। अहीरन्तीइ। हरिज्जन्ती। करिज्जमाणा। तीरन्ते। अजरिज्जन्त। जीरन्त। पतरिज्जन्त। ''ह्र-क्न-तृ-ज्जामीरः'' (२५०)

विढिष्पइ विढिविज्जइ अण्जिज्जइ । "अर्जेविढण्यः" (२२४)
णव्यद्द । अण्जिमाणा । अमुणिज्जन्त । "ज्ञो णव्य-णज्जौ" (२४२)
वाहरिज्जन्ती वाहिष्पन्त । "ब्याह्गेर्वाहिष्पः" (२४३)
आढप्पन्त आढविअ । "आरभेराढप्पः" (२४४)
सिप्पन्ती । 'स्नेह-सिचोः सिष्पः" (२४४)
गेण्हणिज्ज घेष्पन्ती । 'ग्रहेर्घेष्पः" (२४६)
छिप्पन्त छिविज्जमाणा । "स्पृशेष्छिप्पः" (२४७)
अप्पुण्ण । जक्कुसस्स । "क्तेनाष्पुण्णादयः (२४८)

अणथक्कन्त-गिराए अमयासाराणुहारिणीइ तदो । इअ उत्तं देवीए वच्छल्लेणं महन्देणं ॥≛२॥

शब्बार्थ—(तदो) उसके बाद; (महन्देणं) महान; (वच्छल्लेणं) वात्सल्य से; (देवीए) देवी के द्वारा, (अमयासाराणुहारिणीइ) अमृत की जोरदार वर्षी का अनुसरण करने वाली; (अणयक्कन्त) अस्यलित; (गिराए) वाणी से; (इस) इस प्रकार राष्ट्रा की; (उस') कहा गया।

### २३६ | कुमारपालवरितम्

दिष्यणी—अणथक्कस्त । "घातवोर्यान्तरेपि" (२५६) क्रेबित् कॅश्चिद् नित्यम् । अणुहारिणीइ ॥

#### ।। इति प्राकृत माथा समाप्त ।।

तदो । ''तो दो अनादो शौरसेन्याम् अयुक्तस्य (२६०) अयुक्तस्येति किम् । उत्तं अ तदेवीयाक्यम ६३-१००

#### शौरसेनी साथा निबद्ध गाथाष्टक-

तइ इन्दो निच्चिन्दो विहरदु अन्देउरम्मि सो दाव । इन्दस्स ताव मित्तं हवेसि महि-सामिआ तुमयं ॥६३॥

शब्दार्थ—(सो) वह विश्व प्रसिद्ध, (इन्दो) इन्द्र; (निच्चिन्दो) निश्चिन्त होकर—अर्थान् उसके शत्रु दानव तेरे द्वारा मारे जाने के कारण वह निश्चित हो, (अन्देउरिम्म) अन्त पुर में, (बिहरदु) विचरण करे—रमण करे, (मिहसामिआ) हे पृथ्वीपित ! (तुमयं) आपः (इन्दस्स ताव मित्तं हवेसि) तब तक इन्द्र के मित्र बनकर रहो।

टिप्पण—महन्देण । निच्चिन्दो । अन्देउरिम्म । अध क्वचित्" (२६१) दाव ताव । "वादेस्तावति ।" (२६२)

हंहो मणस्सिरायं ! जं अव भयवं ति विन्नवेदि भवं।

रिक्खज्जसु तेण तुमं जिण-वइणा मेइणी-मघवं ॥६४॥

शब्दार्थ—(हहो) सम्बोधन में—हे (मणस्सिरायं) मनस्वी राजन्! (भयवं अव इति) हे भगवन्! हमारी रक्षा करे ऐसी भक्तिपूर्वकः; (विश्ववेदि भवं) आप जिन्हे प्रार्थना करते हैं, (तेण) उनः; (जिण-बद्दणा) जिनेश्वर द्वारा, (तुमं) आप, (मेद्दणीमधवं) मेदनी-मधव— पृथ्वीपितः; (रिक्खिज्जसु) रक्षित हो। अर्थान् जिनेश्वर आपकी रक्षा करें।

टिप्पण-भवसीति सत्सामीप्ये (हे० ५-४) इत्यादिना वर्तमाना महि-सामिआ। मणस्सि। 'आ आमन्त्र्ये सौ वेनो नः' (२६३) रायं। 'भो वा' (२६४)।

भयव । भवं । "भवद्भगवतोः" । (२६५) क्वचिद् अन्यत्रापि । मघवं ॥

अय्यावत्ते सयल कद-कज्जो तं खु थाम-सिरि-णाह । जिण-नाध-सुमरणे इधमज्जिद-इह लोअ-पर-लोअ ॥ क्रुप्र॥ वाकार्य (काम-सिरि-माह) हे प्राक्तम रूप सक्यी के स्वामी !; (इघ) यहाँ; (बिय-नाम-सुगरणे) जिननाथ के स्मरण से (अज्जिद-इह-पर-लोब) अजित-सफल किया है इहलोक और परलोक जिसने ऐसे आप; (खु) निवित्तत ही; (सयल अय्यावले) सम्पूर्ण बार्यावते में; (कदकज्जो) कृतकृत्य हो गवे ही।

टिप्पण--अय्यावस्ते कज्जो । "न वा यो य्यः" (२६६) । सिरि-नाह--जिण-नाव । "योषः" (२६७) अपदादावित्येव याम ॥

तायध समग्ग-पुहर्वि तायह सग्गं पि भोदु तुह भदं। होदु जयस्सोत्तंसो तुह कित्तीए अपुरवाए।।८६॥ शब्दार्थ-हे नरेन्द्र! (समग्ग-पुहर्वि) समग्र पृथ्वी को; (तायध) पालो; (सम्गं पि तायह) स्वर्ग को भी पालो; (तुह) तुम्हारा; (भद्र) कुल्याण; (भोदु)

हो; (तुह) तुम अपनी; (अपुरवाए) अपूर्व; (कित्तीए) कीर्ति से; (जयस्स उत्त सो) जगत के मुकुट शिरोमणि, (होट्ट) बनो ।

टिप्पण—इधं इह । तायघ तायह । "इह-ह चोहस्य" [२६८] ॥ भोदु होदु । 'भुवो भः" [२६९] ॥

सत्तीइ अपुन्वाए होद्रण हरिन्व हविय सेसो न्व । होत्ता भरहो न्व तुमं एग-च्छत्तं कृणस् रज्जं ॥६७॥

शब्दार्थ—(अपुब्वाए सत्तीए) अपनी अपूर्व शक्ति से-पराक्रम से; (होदूण हरि ब्व) हरि-कृष्ण-इन्द्र जैसा होकर; और (सेसो ब्व हविय) शेष-नाग की तरह होकर, (भरहो ब्य) भरत चक्रवर्ती की तरह; (होत्ता) होकर; (तुम) तुम; (एग-च्छत्तं) एक छत्र; (रज्ज कुणसु) राज्य करो।

टिप्पण—अपुब्वाए अपुरवाए । ''पूर्वस्य पुरवः'' [२७०] होदूण । हविय । होत्ता । ''क्त्व इय-दूणों'' (२७१)

करियावणि-उढारं गुरु-भावं गडुय कडुय बलि-बन्धं। गच्छिय लच्छिमुविन्दो भोदि भवं भोदु इन्द-समो॥८८॥

सक्दार्थ — (अवणि-उद्धार करिय) अविन-पृथ्वी का उद्धार करके; (गुरु भाव) गुरु-भाव को; (सदुय) प्राप्त करके; (बलि-बन्ध कहुम) बिल का बन्ध करके; (लिच्छ गण्डिय) सक्ष्मी को प्राप्त करके; (भवं) आप; (उविन्दो भोदि) उपेन्द्र बनो; (इन्द-समो भोदु) इन्द्र असे हो।

टिप्पण-करियं। महुस कडुस। गण्डिया। "कुन्यमी इडुकः" (२७२) भोदि। "दिरिनेचोः" (२७३) अम्हेहिं तुह पसंसा किञ्जदि अम्नेहि किञ्जदे न कहे। किसी रमिस्सिदि तुहा सगादु रसातलादो वि ॥६३॥

सकार्य—हे राजन् (अम्हेहि) हमारे द्वारा; (तुह) तुम्हारी; (पसंसा) प्रशंसा; (किण्जदि) की गई है; (कहं न अन्नेहि किण्जदे) अतः अन्य विबुधों के द्वारा भी की जाती है। (तुहा) तेरी; (किसी) कीर्ति; (सग्गादु) स्वर्ग से लेकर; (रसातलादो बि) पाताल तक, (रमिस्सिदि) विचरण करेगी।

हिष्यम किज्जदि। किज्जदे। "अतो देश्य" (२७४)।। अत इति किस्। भोदि॥

रमिस्सिवि । "भविष्यति स्सि" (२७५) ।।

सग्गादु । "रसातलादो ।" अतो ङ सेर्डादो-डादू" (२७६)

दाणि तुह तुट्ठा ता देमि वरं इअ तुमम्मि जुत्तमिमं। जुत्तं णिमं खु मग्गसु इह कि णेदं ति मा चिन्त ॥१००॥

शब्दार्थ—हे नृप! (दाणि) इस समयः (तुह) तेरे पर मैं; (तुट्ठा) प्रसन्न हूं। (ता) इसलिए: (वरं देमि) तुझे वर देती हूँ। (इअ) यहः (तुमम्मि जुत्तमिमं) तुम्हारे लिए योग्य ही है, खु) निश्चित हीः (मग्गसु) तू वर माँग लेः (जुत्त णद्दमं) वर की याचना करना योग्य नहीः (इह कि ण इदं) ऐसा मेरे विषय में तूः; (मा चिन्त) विचार मत कर।

वाणि । "इदानीमो दाणि" (२७७) ॥ ता ।"तस्मान् ताः।" (२७८)

राज्ञाः श्रुतदेवीं प्रति विज्ञपितुमारम्मः--

भणिओ निवो किमेदं तिहुयण-रज्जं पि तुमइ तट्ठाए। तुज्झ य्येव पसाया सुरीओ हज्जे तिभण्णन्ति ॥१०१॥

श्रव्यार्थ — हे भगवती ! (तुमइ तुट्ठाए) तुम्हारी इस प्रसन्नता से क्या ? अर्थात् वर प्रदान मात्र से ही क्या ? अर्थात् कुछ भी नहीं; क्योंकि मात्र पृथ्वी का राज्य तो क्या; (तिहुयण-रज्जं पि) त्रिभुवन का राज्य भी तुच्छ है ऐसा; (निवो भणिको) राजा ने कहा ! (तुज्का) तेरो;(पसाया) कृपा से; (य्येव) ही; (सुरीओ) देवियां भी; ('हुञ्जे' इति भण्णिको) दासी ऐसा कहलाती है अर्थात् दासी की तरह बरतती है।

# उपदेशकरणे प्रार्थना--

टिज्या— जुलमिम जुल जिमं। कि जेद किमेदं। "मोन्त्याच्यो वेदेतोः" [२७१]

तुज्झ य्येव । 'एवार्थे य्येव'' ।२८०)

हञ्जे ति । "हञ्जे चेट्याह्वाने" (२८१)

हीमाणहे देवि तुमं सि दिट्ठा हीमाणहे हं चिकदी भवादी। णं अम्महे कि पि भणोवएसं ही ही भणन्ता विसमन्ति जेण॥१०२॥

शब्बार्थ—(हीमाणहे) आश्चर्य है; (देवि) हे अतुवेदी ! (तुमं सि विट्ठा) तुम मुझ से देखी गई हो—तुम्हारे दर्शन हुए हैं; (हीमानहें) निर्वेद के अर्थ में—(हं) मैं; (भवादो) भव से; (चिनदो) त्रस्त हो गया हूं। (णं) निश्चित अर्थ में; (अम्महे) हर्ष प्रकट करने के अर्थ में; अतः हे भगवित निश्चित रूप से सहर्ष; (कि पि उवएसं भण) कुछ भी उपदेश कहो; (जेण) जिससे; (ही ही भणन्ता) ही ही करते हुए विदूषक; (वि) भी; (समन्ति) शान्त हो जाय।

टिप्पण — ही माणहे हीमाणहे। 'हीमाणहे विस्मय-निवेदे" [२८२]। णं। ''णं नन्वर्थे'' (२८३)

अम्महे । ''अम्महे हर्षे'' (२८४)।

हो ही। "ही ही विदूषकस्य" (२८४)

''शेषं प्राकृतबन्'' (२८६) शौरसेन्यां यत् कार्यम् उक्तं ततोन्यन् प्राकृतवदिति । अतः जेणेति ''टा-आमोर्णः'' (३.६) ''टा-ण-शस्येन्'' (३, १४) च प्रवर्तते ॥

॥ इति शौरतेनी भाषा समाप्ता ॥

# ॥ सप्तम सर्व समाप्त ॥

or the transfer of the transfer of the transfer of

to the state of more only a way.

# अष्टमः सर्गः

# सरस्वतीकृतीववैश्वस्य प्रश्तावः---

कधिदे शुभोवदेशे शलश्मदीए तदो अपस्खलिदे । भव-कस्ट-गिम्ह-पदहण-विघस्टणे शुस्ट्-मेघेव ॥१॥

शब्दार्थ—(तदो-ततः) राजा द्वारा प्रार्थना करने के पश्चातः; (भव-कस्ट) भव के कष्ट रूपः (गिम्ह-पदहण अग्रिज-प्रदहनं) ग्रीष्म ऋतु के संताप को, (विधस्टणे—विधट्टणे) दूर करने में; (शुस्टु = सुष्टु) अच्छे; (मेघ-इव) बादल की तरहः; (अपस्खलिदे—अप्रस्खलित) अस्खलित वाणी से; (शलश्शदीए) सरस्वती ने राजा को; (शुभोवदेशे) शुभ-उपदेशः; (किधदे) कहा।

टिप्पण--किषदे (कथितः) शुभोवदेशे । ''अत एत् सौ पुंसि मागध्याम्'' (२८७) ॥

शलश्यदीए । "र-सोर्ल-शौ" , (२८८)

अपस्खलिदे (अप्रस्खलित) कस्ट (कष्ट)। "स-षोः सयोगे सोऽग्रोष्मे" (२८६) अग्रीष्म इति किम्। गिम्ह विषस्टणे। शुस्टु। "ट्ट-ष्ठयोः स्टः" (२६०) उपदेशप्रकारः २-८२—

अदि शुस्तिदं निविस्टे चदुस्त-वग्गं विवय्यिद-कशाए । शावय्य-योग-लहिदे शाहृ शाहदि अणञ्ञा-मणे ॥२॥

शब्दार्थ—(अदि शुस्तिदं अति सुस्थितम्) अत्यन्त सुस्थित-स्थिर चित्तवाले, (निविस्टे) = निविष्ट धर्मध्यान में लीन रहने वाले; (विविध्यदं कशाए) = विविष्ति कषाय—कषाय से रहित; (शावय्य) साबद्य; (योग) योग से; (लिहिदे) रहित; पापमय प्रवृत्ति नहीं करने वाले; (अणज्ज-मणे) अनन्य-मण-मोक्ष के सिवा अन्य किसी में भी मन न लगाने वाले ऐसे; (शाहू) साधू; (चदुस्त-वग्ग) चतुर्थ पुरुषार्थ — मोक्ष की; (शाह्दि) साधना करते हैं।

टिप्पण -- अदिशुस्तिद । चदुस्त । "स्थ-र्थयोः स्तः" (२६१) विवय्यिद । शाबय्य-योग । "ज-द्य-यां यः (२६२) पुक्क निशाद-पक्को सुप्क्काले यदि-प्रयोग वक्काली है। शयल-यय-वश्चलतां गरसन्ते लहवि पलम-पद्ध ।।३।।

शक्तर्थ (पुञ्जो) पुण्यशाली; (निशाद पञ्जो) निशासम्ब कुशाम बुद्धि वाले; (सुवञ्जले) सुप्राञ्चल कुटिलता रहितः (पदि पक्षण कञ्जले) साधु मार्ग का अनुसरण करने वाले; (शक्त-यप) कर्त्वलर्गा) सक्तल जगद्वत्य-लत्त्व समस्त जगतं के प्रति वात्सल्य भाव रकते हुए; (भञ्जले) बच्छे मार्ग पर चलते हुए—अथवा तीनों लोक के अनुकूल मार्ग पर चलते हुए साधु; (पलन-पदं) परम-पद-मोक्ष को; (लहिंद) प्राप्त करते हैं।

**टिप्पण—अ**णक्यामणे । पुक्यो । प्रको । सुप्रकाले । ''स्वीक्षेत्रे कर्ता क्याः' (२६३)

वञ्जन्ते । "ब्रजो जः" (२६४)

गरवन्ते । "स्रस्य श्वीनादी" (२९५) नासणिकस्यापि । वश्वतर्ते ॥ श-पल-विव क्रा-लहिदे पेस्कन्ते सञ्जम् औरख-दिस्टीए । मिद-पियम्, आचस्कन्ते विषठदि सम्गम्मि मोक्रकस्स ॥४।

शब्दार्थ — (श-पल-विव = का - लिह्दे) स्व-पर विवक्षा से रहित— अर्थात् शत्रु मित्र के प्रति समभाव रखने वाला (सब्बम्) समस्त जगत की; (ओल्ल) आर्द्र — करुणा; (दिस्टीए) हिष्ट से; (पेस्कले) देखने वाला, (मिद्र) मित-मर्यादित; (पियम्) प्रिय; (आवस्कले) बोलने वाला व्यक्ति, (मो = कस्स) मोक्ष के; (अग्यिम्) मार्ग में; (विष्टदि) रहता है।

क्षिणक-विकासका । मो कस्स । "सस्य-कः" (२६६) पेस्कन्ते । कायस्कर्मी स्क प्रेसाचस्योः" (२६७) विष्ठित । "सिष्ठित्रचटः" (२६व)

एक्स्स वधं कलिमो अस्ति एदाह इवि मदी जाहै। तार्णा दोण्हमि हमें हिरोसि अधुनी पडश्चन स्था

दिप्पच-एदस्स एदाह । "अवर्णाद्वा क सौ डाहः" (२६६)
जाह तार्ण । 'आमो डाह वा" (३००)
हगे । "अहं वयमोहंगे ।" (३०१)
"शेषं शौरसेनीवन्" (३०२) मागच्यां यदुक्तं ततोन्यत् शौरसेनीवद्
द्रष्टव्यम् । अतःहिदेक्ति ।" तो दोऽनादो ॥ शौरसेन्यामयुक्तस्य"
इति तस्य दः (४-२६०) पयोद्व्या । "अघः क्वचिद्" (४-२६१)
इति तस्य दः ॥

। इति मागधी भाषा समाप्ता ।

पञ्जान राचिञा गुन-निधिना रञ्ञा अनञ्ज-पुञ्जोन । चिन्तेतव्वं मतनाति-वेरिनो किल विजेतव्वा ॥६॥

श्चार्थ (पञ्ञान) बुद्धिमानों का; (राचित्रा) स्वामी, (गुन-निधिना) गुणों का भण्डार, (अनञ्ज्ञ पुञ्ज्ञोन) अनन्य पुण्यशाली कुमार को; (मतनाति) मद-काम-क्रोध-लोभ आदि, (वेरिनो) प्रसिद्ध षट् रिपुओ को; (किल) निश्चित रूप से; (विजेतब्बा) जीतना चाहिए ऐसा राजा को: (चिन्तेतव्वं) विचार करना चाहिये।

टिप्पण-पञ्जा। "जो ज्ञः पैशाच्याम्" (३०३) राचित्रा (रञ्जा) "राज्ञो वा चित्रः" (३०४) अनञ्ज-पुञ्जेन "त्य-प्योञ्जःं" ३०५) कुण। वेरिनो। "णो नः" (३०६) मतन्त्रति विजेतव्या। "त-दोस्तः" (३०७) किल्। "लोखः" (३०८)

क्रकसाय-हितपक-जित-करन-कुतुम्ब-बेसटो योगी।
क्रुट्टम्ब-सिनेहो न बलित गन्तून मुक्ख-पतं।।७॥
-(सुड) घुद्रः (अकसाम) कथाय ते बहिता स

दिव्यय-सुद्धाकसाय । शन्योः सः (३०६)

हितपक । हृदये यस्यं पः (३१०)

कुतुम्ब । कुटुम्ब । "टो स्तु वी" (३११)

गतून । क्त्वस्तूनः (३१२)

यन्ति कसाया नत्यून यन्ति नद्धून सञ्ब-कम्माइं। सम-सलिल-सिनातानं उज्झित कत-कपट भरियान ॥८॥

शब्दार्थ—(सम-सलिल) शम-रूप जर्न में; (सिनातान) स्नान किये हुए; (कत-कपट) की हुई कपट वाली अर्थात कपट से कुक्त; (भरियान) भार्या-स्त्री को; (उज्ज्ञित) छोड़ने वाले उन् पुरुष के (कसाया) कषाय; (नत्थून) नष्ट होकर उसे छोड़कर; (यन्ति) चले का है इस तरह; (सब्व कम्माई) समस्त कर्म भी; (नद्भून) नष्ट होकर; (यन्ति) चले जाते हैं।

टिप्पण--नत्थून । नद्धन । "व न्यूनी ह्रद्भः" (३१३) वेसटो । सिनेहो । सिनातान । भरियान । "ये स्नर्कटा- रिय-सिन-सटाः ववचित्" (३१४)

यति अरिह-परम-मन्तो पढिय्यते कीरते न खील-वधो । यातिस-तातिस-जाती तत्तो जनो निव्वति याति ॥६॥

शक्दार्थ—(यति) यदि कोई; (बरिह कुर्म मन्तो) अहंत् आदि पच परमेष्ठि के मन्त्र को बार-बार; (पहिल्यते क्वाई है; (न बॉव-बघो) और जीव वघ न; (कीरते) करता है; तो मन्त्र के बार्यण करने वाला जीव वध न करने वाला; (यातिस-तातिस-जाती) जिस्र किसी जाति का क्यों न ही; (ततो जनो निब्दुर्ति याति) वह (व्यक्ति) निद्वति—मोख को प्राप्त करता है।

**डिय्यम**=पडिय्यते । "नयस्येय्यः" (३१६)

कीरते । 'क्रमो बीवः' (३१६) यातिस । तातिस । ''बाइका क्रिक याति । ''हचेषः' (११६) इंबंत पर निवास करता ही; (वढ) तीव; (तपं) तप की; (तपन्तो नि) तपता हुआ भी; (ताब) तब तक; (न लभेय्य मुं को उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती; (याब) जब तक वह; (तूरातो) दूर से ही; (विस्थान) निषयों को; (न) नहीं छोड़ देता।

अच्छति । अच्छते । "आन् तेरच" (३१६) आत् इति किस् । याति ॥ सभेटव । "मविष्यत्वेष्ट्य एव" (३१०)

तूरातु नेन भेष्यति मुलि-सिरी नाइ योग-किरियाए। चतारि-मञ्जूकी अस्ति-मन्तम् उक्खोसमनेन ॥११॥

शब्दार्थ (बसार कर प्रमुति) अरिहन्तादि चार मंगलों का; (उनसोसमानेन) उन्हार करता क्या; (योग-किरियाए) सद् अनुष्ठान रूप योग किया से; (बार्ड) करि हैंद्र (सी; (मुलि-सिरी) मुक्ति श्री को; (नैन) उसके द्वारा; (त्रातु) हर के हैंद्र (बेप्पित) ग्रहण किया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए मोन क्या हुए नहीं है।

हिष्पण - तूरातो । तूराँद्धे । "अतो ङ सेडाँतो-डातू (३२१)

्र<mark>ोत । नाए । "तदिदमोष्टा नेन</mark> स्त्रियां तु नाए" (३२२)

भीषं शीरमेमीवत्" (क्रुक्) पैशाच्यां यद् उक्तं ततोन्यत् शौरसेनीवत्

तदुराहरणानि शक्त कार्य सम्यूद्धानि ॥

कीग्र-क्रिटियाए क्रिकेट के क-ग-च क्रावि-षट्-शाम्यन्त-सूत्रोक्तम् (३३४) क्रिकेन क ग व क्रिकेटकार्य क्रिकेट खम्यन्त इत्याचन्तसूत्रीर्यदुक्तं तत् न

म इति वैद्याची भाषा समाप्ता ॥

वनारम्भी—माप-प्रवृति हाँ विकास प्रतः (कार्यक विकास ; (साथ) राजा के; (बसने) चर्चों का; (क्षास्त्रका) काल करतः हवा; (योमी) योगी; (हवति) ही जाता है।

विष्यण-जभ्योसमञ्जेत । सन्त्र । सन्त्रकारी । सन्त्रकार लाच ।" चूलिका प्रसारिकी तृतीयसुर्वसीराष्ट्र:-हितीयी" (३२१)

सञ्चञ्च-बाष-बसने । "एस्य बी सा" (३२६)

शच्छर-इम्बद्ध-मेरी-दशका-जीसूत-गफिर-वीसा कि । बम्ह-नियोजितं अप्यं जस्स न दीलिन्ति सी ध्रक्र-मी ॥१३॥

सत्यार्थ — सप अनि का तो क्या कहना किन्तु (सल्बीर) आहेत; (क्य-रुक) उसर; (भेरी) भेरी; (इक्का) उनका इनका (विश्वतः) केया आदत औदा; (गिर्फर घोसा वि) गरुधीर शब्द भीः (अन्तु-नियोविश्वतः) परक करवा — बहा में लीन; (जस्स) जिस; (अन्य) आस्मा को; (व देविशिष्ट) जसस्यकान नहीं करता; (सों) वह; (क्षण्या) यन्त्र है अर्थात् अस्मार्थ के विश्वय विश्व आत्मा को क्षोभित नहीं करते—विश्वनित तहीं करते, वह बन्ध है।

हिष्यण- झञ्छर। डमरुक । भेरी । ढक्का। जीमूत । यस्किर। घोसा। नियोजित । "नादियुज्योरन्येषाम्" (३२७)

''शेषं प्राग्वदिति'' (३२८) धञ्जो इत्यम् ''न्यण्योङ्ङीः''

। इति चूलिकामैशाचिक बाबा समाप्ता ।

उंग्मिय-बाह असारट सञ्जुषि 👉 🏋 🦮

म भमि कुनीहरियम-मट्ठें चुहिसा।

परिहरि तृण् जिंम्बें सब्बु वि ल्यास-सुहु

पुता तुह मह एउ कहिआ।। १४।

सन्वार्थ—(पुत्ता) हे पुत्र ! सेवे; (उक्तिय-बाह्) सपनी बाह्य की ठपर उठाकर; (तुह) तुस से; (मह) मेरे हारा; (एउ) ऐसा; (कहिका) कहा गया था कि—(सन्वृत्व) संसार के सभी क्यांचे; (असारच) बसार हैं; हूं (कृतिस्थित-पट्ठें) कृतीवियों के रीखे पेखि: (बहिका) बादें ही; (क) सव; (बादि) पुत्र; तथा (सन्वृत्व) संसी प्रकार के (बाद्य) बाद्यांचें। की की; (तृत्व विवस्ते) तृत्व की स्वतंह (परिवर्ष) की वें।

कित्यच-बाह् । कार्टी निकासिकार सामीय से (१३६) पुरास कार्टिका । ''कार्यी दीव क्षेत्रवी' (३३०) असारत । सन्तु । तृणु । सन्तु । भव-सुद्व । "स्यमीरस्योत्" (३३१) प्रकृति जिस्तु पहि सीतरु मेल्लइ

् सरसइ-मिंश हंसु जद शिल्लइ।

तय सी कैत्युवि रमइ पहुत्तउ

जित्यु हाइ सो मुक्खु निरुत्तउ ॥१५॥

पंगला नाडी; (मीतर) मीतर में आत्मा को; (मेल्लइ) रखता है, उसके बाद (सरसइ) झरस्वती—सुषुम्णा के; (मिल्लइ) मध्य मे; (जइ) जब; (हंसु) आत्मा आता है तब बहु उपसंभ्द्रस में; (झिल्लइ) स्नान करता है; (तय) तब; (सो) वह ऐसे; (केब्युक) किसी भी स्थान में; (पहुत्तज) पहुंचता है जहाँ वह अपने स्वरूप में, (रमइ) रमण करता है। (सो) वह आत्मा (जित्यु) जहाँ, (ठाइ) रहता है। वहाँ (निरुत्तज) निरुप्त मोक्ष सुख का अनुभव करता है। अर्थात् जब आत्मा सुखुम्णा नाडी में पहुंचता है तब समभाव को प्राप्त कर मोक्षसुख का —अनुपन सुख का अनुभव करता है।

हंसु। सो। सो । मोनस्थु। "सौ पुस्योद् वा (३३२) ॥ पुंसीति किम्। भीतरु।।

केणिव जोग-पओगेण कहिक हु चरि रुद्धे सब्वेहिब वारिहिँ। जो अन्तहेवि निहेलण-नाहृहु घर-सब्वस्सुवि निष्क इचोरेहि ॥१६॥

श्रव्यार्थ—(केणिक) किसी की प्रकार के; (जोग-पक्षोमेण) योगप्रयोग से—उपाय ते (कह वि) तथा किसी भी प्रकार ते; (सार्विहें) समस्तः (वारिहिं) द्वारों से (चरिक्दें) घर के बन्दं किये जाने पर भी; (निहलण) घर के (माहहु) स्वामी के सतत; (जोगन्तहेवि) जागृत रहने पर भी; (चोरेहिं) चोरों के द्वारा (घर-सन्वस्सुवि) घर का सर्वस्व—कर का सारा सामान; (निज्जइ) अपहरण कर लिया जाता है।

वर्यात् किसी क्यान कार्य छपाय से मारीरक्षी घर के इन्तियक्षी दरवाजे के बन्द किये जाने पर तथा बारीरक्षी घर के स्वामी बातमा के सतत सावधान रहते पर भी यदि राग-दे प्रकरी चौर घर में घुस जाते हैं तो वे आत्मा के मानार्य प्रकार का बात हैं तो

केस । प्रथोगेण । "एट्टि" (३३३) । चरि । रहे । "कि नेच्च" (३३४)

सन्बेहि । बारिहि । "भिस्येद वा" (३२४) जोबल्डहे । बिहेलण नाहहु ।" इ.से हॅ-हू" (३३६) करणा भासहुं मणु उत्ताहस्यो,

करणामासेहिं मुक्खु न कसु हि वि । आसणु सयणुवि सव्वहो करणेहिं,

करणहुँ मुक्खु तो निष्ठसव्यस्सु वि ॥१७॥

शब्दार्थे—(करणांभासहुं) करणाम्यास से (विपरीत शयन-आसन से); (मणु) मन को; (उत्तारउ) हटाओ; क्योंकि (करणाभासेहि) करणाम्यास से—विपरीत आसन से, (कसुहिवि) किसी को भी; (मुक्ख़ु) मोक्ष की प्राप्ति (न) नहीं हुई है। योगियों का. (सव्वहो) सर्वथा; (करणेहि) शास्त्र की विधि के अनुसार ही (आसणु सयणु वि) आसन और शयन आदि होता है। (तो) अतः योगीजन, (करणहुं) करण से ही शास्त्रविहित आसन-शयनादि से ही; (निरुसव्वस्सुवि) निरुचत रूप से; (मुक्खु) मोक्ष प्राप्त करते हैं।

करणाभासहुं। "म्यसो हुं" (३३७) कसु। सम्बहो। सम्बस्सु। "इसः सु-हो-स्सव" (३३८) विसयहं पर-वस मच्छहु मूढा, बन्धुहं सहिहुं वि घङ्घलि वृढा। दुहुं सिस-सूरिहि मणु संचारहु बन्धुहं सहिहुँ व वढ विणु सारहु॥ १८॥

शब्दायं—(मूढा) मूर्खों! (विसयहं) विषयों में; (परवस) परवशः (मच्छह्) मत बनो; (बन्धुहँ सहिहु वि) बन्धु-बान्धवों-मित्रों के; (घड़ घलि) मोह में मतः (वूढा) पडो; (स्रसि-सूरिहि) चन्द और सूर्य-अर्थात् इडा और पिंगला इनः (हुद्धु) दो नाडियों में; (मणु) मन का (संचारहु) संचार करो तथा (बन्धुहं सहिहं व) बन्धु और बान्धवों केः (विणु) बिनाः (वढ) हे सूढः (सारहु) अने से ही रहो।

विसयहं। "आमो हं" (३३६) बन्धुह । सहिहुं। बन्धुहुं। सहिहुं। "हुं वेदुम्बाम्" (३४०) प्रायोधिकारात् नवचित् सुपोपि हुं। दुहुं॥

गिरिहे वि बाणिउ पाणिउ पिन्जइ,

त्तरहैवि निवडिज फलु मनिसज्जह। गिरिहें व तरहें व पडिअंड अच्छइ,

विसर्वाह् तहवि विराज्ञ न गन्छइ ॥१८॥

्विक्षिक्षेत्र वर है, (ब्राविक) साथा कुछ (क्ष्यिक) जिन्ह) पीचिए बोहें (क्ष्युवि) कुछैं हैं; (निवंदिक) बिरे हुए; (फलु) (बिन्सान्त्रह) सावस्य: बाहें (विद्यादें) वर्षेत और; (त्रकृत) वृक्ष के नीचे (पीडिक्रक अन्त्रह) पढ़ें रहिंगे (तहिंग) तो भी; (बिक्रवीहें) विचयों से; (विराज) विराग; (न गण्छह) नहीं होता।

जह हिम-गिरिहि चढेविणु निवडह अह प्रयाय-तरुहिबि इक्कमणु। जिक्कहअर्थे विणु समयाचारेण

विषु मण-सुद्धिएँ सहइ न सिवु जणु ॥२०॥

संख्यांचं — (जह) विदिः (हिम-गिरिहि) हिमालय पर्वत परः (चढेविणु) चढ़करः (निवड्ड) निरता हैं। (अह) अथवाः (इक्कमणु) एकाग्र मन होः (पयाय-तरुहिवि) प्रयाग-कृषा से गिरता है। किन्तुः (निवक्डअवें) निष्कपट के बिनाः (समयाचारेण विष्णु) सिक्कान्त के जनुसार आचार के पासन के बिनाः (मणसुद्धिए विणु) मन की शुंखि के बिनाः, (जणु) व्यक्षिः (न सिवु सहद) शिक्का की जान्त नहीं कर सक्या।

्रिक्ति । तरहे । विद्धि । त्रक्तु । हिम-विस्ति । वयास-राजी । उसि-म्यस् डीवां हे-हुं-हय: (इ४१)

् विवतस्थाने । समामानादेश । "माहो चामुस्यारी (३४२)

निणसंद माणुसु विश्वयासाँत दुजाइ तर-गण विश्व दावन्यिण । विश्व विश्वय विश्वय प्रतिस्थित दूर्रे,अच्छह विसे जोअ-विसम्येण ॥२१॥

शब्दार्थ—(ब्रिंग्स्) विस सरह; (वाविमाणा) दावांग्नि से; (तरगण) दृशों का सनूह; (अभूष) जब जाता है वैते ही; (विस्वासित) विषयासित से; (माणुबु) मणुन्य; (विश्वासि) नष्ट होता है; (विश्व) विष की; (जिन्य) समहः (विस्व पंपित्सिस दूरें) विश्वय की दूर से क्षिक्तर; (बोध विस्वगेण) हुन बीग—समक्षि में लीक; (विश्व) विश्व से; (क्ष्म्बार) रही।

किष्यण-संग-सुवित् । विश्ववेत्साँति । योगीयणे १ पर् चेदुतः" (३४३) एवं उत्तोष दश्याः ॥ । १४४० ३४ िए ४ विष्टाः । १०००

ं नामूह ने प्राचनिक रें चित्र हैं विशेष र "स्वित्-विशासी कुर्" (३४४)

# विकार में पार निरंड हुतु दिनवेड, सोमही विद्यादि मणु कडितज्जह । यमु अम्पेतिणु साणि निजीपकु मण-पर्वणिहिं स्टोर्ड सिण्याज्जह ॥२२॥

शब्दार्थ — (लोबहों) है लोगों! (विरङ्कुषु) निरंकुश हो जाय इस तरह से; (विसय) विषय के; (पसर) विस्तार की; (म) मल; (विज्जात) होने दो—जर्यात् विषयों को रोको; क्योंकि (विस्तर्राष्ट्र) विषयों से; (मण्डा) मन; (कड्विज्जह) आकृष्ट होता है; मन की रोककर उसे; (पविष्य) इडा और पिंगला के बीच बहते हुए पवन में; (निजोजह) जोड़ दो—स्थिर करो; (मण-पविष्यहिँ) मन और पवन के परस्पर; (क्द्रहि) जुड़ने पर—स्थिर रहने पर व्यक्ति, (सिक्तिज्जह) सिक्कि को -परन पद को आकृत नरता है।

विसयः। "वष्ट्याः" (३४४)

लोबहो । "बामन्त्र्ये जसो हो:" (३४६)

विसार्हि । मण-पविविद्धि । स्वतिह । जिल्लाहिष्टि अञ्चलका

नाहित इंड-पिड गस-प्रमुखों काचेन्याची कोची थी। तात न जागह थी समाजी वीविध-वीचनी करहे हैं हुई हुई है

नतीत्त्र । प्रमुखानो । सार्व । सामानी । 'विनारी प्रमा-सीमान' (१४०)

वीविक वरिवाद । "र ए" (३४६)

THE RESERVE AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED AS THE RESERVE AS THE R

शब्दार्थ (गयण) बह्यरन्त्र स्ति सहस्त के सम्ब में साने जाने वाला एक छिद्र जिस; (निक्कहें) नीक चिद्र से; (सुधारस) असृत की धारा; (ढलन्त) बहती है उस बहती हुई; (असिय) असृत धारा का; (जोगिअ पन्तिहु) योगी लोग ईडा नाम की बाम नासिका से पान करते हैं; (ससहर) चन्द्रनाड़ी को; (बिस्भ) बह्यरन्त्र में; (धरन्ति हु) बारण करते हुए योगियों को(जम्म-मरणत्ति हु) जन्म-मरण आदि, (कच्छवि) किसी से भी, (भउ) भय;

(नोप्पज्जइ) उत्पन्न नहीं होता ।

टिप्पण-निवकहे। "ङस्-ङस्यो हें" (३५०)

पिअन्ति हु। कोगिअ पन्ति हु। घरन्ति हु। जर-मरण ति हु। "म्यसामोर्हुः" (३५१)

वज्जइ वीणा अदिट्ठिहि तंतिहि, उट्ठइ रणिउ हणंतउँ ट्ठाणइं। जहि वीसांबुँ लहइ तं झायहु मुत्तिहे कारणि चप्पल अन्नइं॥२५॥

मन्दार्थ—(अदिद्ठिह) अहष्ट—इन्द्रियातीत; (तन्तीहि) तन्त्री— नाड़ीरूप धागे से शरीररूप; (बीणा) बीणा; (बज्जइ) बजती है उससे छाती, कण्ठ प्रमुख; (ट्ठाणइ) स्थानों को, (हणंतउँ) ताडन करता हुआ नाद उठता है, अनाहत घ्वनि उत्पन्न होती है; (जहि वीसावुँ लहइ) वही घ्वनि जिस स्थान में बिश्राम नेती है, (त झायहु) उच्च घ्यान करो अर्थात् बहा-रम्ध में मन लगा दी; (मुत्तिहें कारणि) मुक्ति के कारण; (अन्नइ) अन्य तप आदि हैं वे तो; (चण्फल) चाटुवाक्य मात्र हैं; केवल उपचार बाक्य हैं। वर्थात् घ्यान के बिना केवल तप आदि बाह्य अनुष्ठाम मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।

ढिप्पण—अदिद्धिहि। तंतिहि । ''ङोहिं'' (३४२) ठाणइं । अन्नइं । ''क्लीबे जश्शसोरिं'' (३४३) हणंतउं । ''कान्तस्यात उ स्यमो: (३४४)

जो जहाँ होतउ सो तहाँ होतउ सत्तुवि मित्तुवि किहेँ वि हु आवउ । जहिंवि हु तहिंवि हु मगो लीणा एक्क्एँ दिद्विहि दोश्निवि जोअहु॥२६॥

शब्दार्थ — (जो) जो: (जहाँ) जहाँ से: (क्षेसज) है: (सो) वह: (तहाँ) वहाँ से: (होतज) है: (सत् वि) शतु और (बिस् वि) मित्र: (किहें वि) पाहे जो: (जावज) आवे: (जिसे वि हैं तहि वि है) वे बिस विकी की: (जन्में) मीर्च में **क्रां** में; <del>(लोना) लीन हों; (दोक्रि वि) मैं दोनों को; (एक्कए) एक;</del> (दिहिठहि) इन्दि से; (जीअह) देखता हूं।

अर्थात् की इंभी व्यक्ति जिस किसी कारण से शत्रु या मित्र बना हो या किसी भी धर्म का जाचरण करता हो उन सब को समगाव से देखो।

टिप्पण - जहां। तहां। सर्वादेक सेहाँ" (३४४) े किहे। "किमो डिहे वा" (३४६) जहि। तहि। "इहिं" (३४७)

कासुवि जासुवि तासुवि पुरिसहोँ कहेँ विहु जहेँ विहु तहेविहु नारिहे । व्रंहितु वयणु चविज्जद्द योवउँ छ्रुं परिणवँद समत्त पयारेहि ॥२७॥

शब्दार्थ—(कासुबि) किसको; (जासुबि) जिसको; (तासुबि) उसको; (पुरिसहों) पुरुष को—अर्थात् जिस किसी पुरुष को; (यह बात्मीय है, यह बात्मीय नहीं है ऐसा विचार किये बिना सबको) (कहेबिहु जहेबिहु तेहेबिहु नारिहे) तथा किसो भी स्त्री को; (थोवउँ हित वयण्ड) यदि थोडा भी हित-कारी वचन है तो; (गं) उसे; (चविज्जद) कहता चाहिए; क्योंकि (ग्रु) वह (समत्त) समस्त; (पयारेहि) प्रकार से—सब तरह से; (परिणॅम्बद) रुचिकर होता है, परिणत होता है।

टिञ्चण—कासु । जासु । तासु । "यत्तत्किम्योडसोडासुनं वा" (३४०) कहे । तहे । चहे । स्त्रमा ड्रंड" (३४६)

तं बोल्लिअइ जु सच्चु पर इमु धम्मवस्त्र ज्याण । ए हो परमत्या, एहु सिवु ए हे सुह-रयणहं स्वाणि ॥२८॥

शम्बार्थ—(जु सच्चु पर) को परम सत्य है: (त बोल्सिकड़) वही बोर्ड (इमु घम्मक्क जाणि) यही मानो धर्माका है, वर्ष का रहस्य है (ए हो पर-मत्या) यही परमार्थ है: (एह सिब्) यही बिक्त हैं (एह सुक्-रमणहें खाणि) यही सुक-रन्यों की साम है।

विष्णया स्था । प्रदेश हे के स्था । (१६०) त्रकृत ''इरक् इक्नु मानिक के (१६०) एका । एका 'एक के प्रतास स्थी के असीने एक एको एक (१६२) एंड सुसायन भोड मुणि, विच्छड, तबहिँ तबाद । वाबडौँ कम्महोँ एडु फलु, नायडौँ विसय-सुहाड ॥२८॥

विषया (एइ) इन; (बुधायम) सुवायकों की तथा (ओइ मुणि) इन मुनियों को; (पिच्छह) देखों; जो (तथिह तबाइ') तम करते हैं। (आयहों) क्योंकि इस (मनुष्य); (जम्महों) जन्म का; (शृहुक्तु) यही फल है किन्तु; (विसय सुहाइ' नायइ') विषय सुखों को भोगना नहीं।

एइ। "एइजंक्शसोः" (३६३) ओइ। "अवस ओह" (३६४) आयहो । आयह । "इवस आयः" (३६५)

साहृति कोउ तडप्फडँइ, सञ्जूति पंण्डिस, जाणु । कारणृति ऐहु म किसक्ड काई वि सं निञ्जाणु ॥३०॥

वाकार्य-(वाक्ष्मि) सवी; (लोव) सीम; (शहप्सद्द) मोश के लिए राज्यों हैं (वाक्षिक) सवी; (क्षित्रक) पश्चित हैं; ऐसा (वापू) वालो; (क्ष्य-पूर्वि) वीर्व की; (क्ष्यें) देखाः तर विश्ववद्य) विषयर नहीं करता है कि (काइं कि विश्ववद्य) विश्ववद्यान्ति हैं

केष्ट्र । केष्ट्र । किस्स कार्य कार्या वा" (१९६)

रामको काहुनि स्वार तुई ए हैं जिन्ततु निम्मोह । तुम्हे म निवडहु भव-गहणि हुम्हई सुद्दिवा होह ॥३९॥

संस्थान (निम्पेदि) है निर्मोह, राजन् ! (सम्बही) सब: (कासुवि) निर्मी के: (केनरि) निषय में: 'पुष्टु') हुन: (बेंडु) ऐसा: (जिल्लासु) विचार करो कि: (तुम्हे म निन्नक्षु सन्तवहणि) 'तुम संसार रूपी गहन बन में मत पड़ी:' जिससे (तुम्बद सुक्तिमा होड़) तुम सुक्ति बनी।

तुम्हे निमान जन्म मिन्ये, तुमहर्वे विश्वे समायु । परं सम्बुक्तस्य परायु करि, तथ् नेसं समस्य ठाणु ॥३२॥ (समार्थ-पे (सम्बुक्ति) सम्बे स्वाः (तुम्हे) तुम्हें, (मिनानं) देश-करः यौर (समार्थ) तुमार्थ। (समाप्त विश्वे) समय वेशा देशकर समात् समार्थ। समार्थ काल के कालिए (सार्थ) हुई। (समाप्त ठाणु) समाय स्वात-परम- पद तक; (नेउं) से जाने के लिए; (पइं क्षणुतासकी क्षण कार्य कि: (पसमु करि) तू सब पर प्रशमभाव-समभाव रुख

पदं करियन्त्री जीव-दय, तहं होत्सेखा अपन्। पदं सुह तहं करुलाण तछ, तछ होहिस क्याकिप्य ॥३३॥

शस्तार्थ—(पहें) तुझे, (जीव-दय) सीवदया, (करिसव्सी) करती चाहिए, (तहें) तुझे, (सच्चू) सत्य, (बोल्लेवड) डीलजा चाहिए, (तहें) जीव दया आदि से, (पहें सुहु) तुझे सुख की प्राप्ति होंगी, (तहें क्रुल्यूण) तेरा कल्याण होगा। (तज) उसके बाद तू, (क्यकिच्चु) कृतकृत्य, (होंदिक्ष) हो जायेगा।

> सेवेअव्वा साहु पर तुम्हें हिं इ**ह जम्मस्मि ।** तुज्झु समत्तणु तुध्र खम तउ संजमु चिन्तेमि ॥३४॥

भन्दार्थ—(तुम्हें हिं) तुम्हारे द्वारा, (इह जम्मिम) इस जन्म में, (पर) केवल एक मात्र, (साहु) साधु की ही, (सेवेबव्वा, सेवा होनी साहिए। सुसाधु की सेवा में ही, (तुज्झु) तेरा; (समत्तणु) सम्बद्धा है; (तुझ) तेरी; (खम) क्षमा है; (तउ सजमु) और तेरा संयम है ऐसा में; (चिन्तेमि) सोचती हूँ।

कलि-मलु तुज्झु पणसिही, तज वण्येही पाडु। मुक्खुवि सुध न दूरि ठिउ, करि धम्मक्खरि कार्ड अविश्रा।

शब्दार्थ—(करि वंग्मेंक्सिंग ढानू) वर्गादार्थ की वर्ग के प्रतिपादक सिद्धान्त को, (ढानु) ग्रहण कर जिससे; (तुज्जु) तरे; (क्ष्मि-मसु) क्षमियस— पाप नाश होंगे; (तज वर्ष्मेही यानु) तथा पूर्व जन्म के वाप दूर होंगे। बीक (मुक्कुवि) मोक्षा भी; (तुष्प)क्षुक्षते; (व दूरि ठिन्न) दूर नहीं रहेगा; अर्थां करें! समीक में हिंगा।

# २४४ | कुमारपालवस्तिम्

टिप्पण—तुहुं । "युष्मदः सौ तुहुं ।" (३६८) तुम्हे । तुम्हइं । तुम्हे तुम्हइं । जर्मसोस्तुम्हे तुम्हइं" (३६६) षइं । तइं । पइ । तहं । पइं । तह । "टा ङ्रयमा पइं तहं (३७०) तुम्हेहिं । "भिसा तुम्हेहिं" (३७१) । तुम्ह्यु । तुझ । तज । तुम्म ।" ङसि-डरूम्यां तज तुम्झु-

तुष्झ् । तुघात्व । तुष्झ् । तचा तुघा'' ङसि-डरूम्यां तच तुष्झु-तुघाः (३७२)

तुम्हहं । ''म्यसाम्म्यां तुम्हहं'' (३७३) तुम्हासु । ''तुम्हासु सुपा'' (३७४) हजं । ''सावस्मवो हजं'' (३७४) ।

[षङ्भिः कुलकम्]

### वडमिः कुलकम् ---

अम्हे निन्दउ कोवि जणु अम्हइँ वण्णउ कोवि। अम्हे निन्दहुँ कवि नवि, नम्हइँ वण्णहुँ कं वि॥३७॥

शस्तार्थं हे कुमारपाल नृप ! तुम अपनी आत्मा को ऐसी सीख दो— कि (कोवि जणु) कोई व्यक्ति, (अम्हे) हमारी; (निन्दउ) निन्दा करे; या (कोवि) कोई; (अम्हइं) हमारी; (वण्णउ) प्रशसा करे; फिर भी, (अम्हे निन्दहुँ कंवि निव) न हम किसो की निदा करे, और (नम्हइँ वण्णहुँ कं वि) न हम किसी की प्रशंसा करें। अर्थात् निन्दा और प्रशसा करने वाले के प्रति हमें समभाव रखना चाहिए।

मइँ मिल्लेवा भन-गहणु अई थिर एही बुद्धि।

मत्था हत्यउ सु-गुरु मद्दं पावउं अप्पहों सुद्धि ।।३८॥
शब्दार्थ—(मदं) मेरे द्वारा; (अव-महणू) सव ग्रहण; (मित्सेवा)
त्वाग किया जाना चाहिए अर्थात् मुझे पुनर्भव ग्रहण नहीं करना चाहिए;
(एही) ऐसी; (मदं) मेरी; (थिर बुद्धि) स्थिर बुद्धि हो; (मदं) मेरे; (मत्या)
मस्तक पर; (सु-गुरु) सुगुरु; (हत्यउ) हाथ फेरे जिससे (खम्महों सुद्धि प्रक्रां)
मेरी आत्या सुद्ध वने।

बाहें हिं केणवि विहि-विस्तिण एह मणु अत्तरणु पत्तु । मण्मु अदूरे होउ सिवु महु वच्चाउ विक्रिक्त ॥३८॥ - कावार्थ (बाहे हिं) हमारे द्वारा (केल्का) किसी (विहिन्सिक्य) विधिवश्व शुक्तमें के योग से (एह) यह (सणु अत्याप) समुध्यत्व (पत्तु) आंखा किया है बतः (संज्ञा) मुख से (सिवु) सोक्ष (बहुरे हिंग) दूरे ने हो। जीव (मह) मेरा (निच्छत्तु) मिण्यात्व दूर हो। अग्हह मोह-परोहु गउ संजमु हुँउ अम्हासु।
विसय न लोलिम महु करहि म करिह इअ वीसासु ॥४०॥
शब्दार्थ - (अम्हहुँ) हमारे से; (मोह-परोहु मोह का अंकुर; (गउ)
चला गया है—नष्ट हो गया है; (अम्हासु) हमारे में, (संजमु) संयम आया
है; (महु) मेरे; (विसय) विषय; (लोलिम) चंचलता को; (करिह) करते हैं
अतः (म करिह इअ वीसासु) इन पर विक्वास मल करो।

रे मण करिस कि आलडी विसया अच्छिट्ठ दूरि।
करणइ अच्छह रुन्धिअइ कड्ढउ सिव-फलु भूरि।।४९॥
इस्टार्थ-(रे मण) हे मन! (कि आलडी करिस) अनर्थ क्यों कर
रहा है? (विसया अच्छ हु दूरि) हे विषयो! दूर रहो, (करणई अच्छह इंधि अहें) हे इन्द्रियो! नियंत्रण में रहो; ताकि (कड्ढउ सिवफलु भूरि) मैं प्रेन्तुर
मात्रा में शिव-फल को प्राप्त करू ।

इण परि अप्पंज सिक्खिवसु तुह अक्खहुँ परमत्यु । सुमरि जिणागम, धम्मु करि संत्रमु वच्चु पसत्यु ॥४२॥ शम्बार्थ—(सुमरि जिनागम) जिनागमो को याद कर; (धम्मु करी) धर्म का आचरण कर (सजमु वच्चु पसत्यु) प्रशस्त संयम-पथ पर चल; (तुह अक्खहु परमत्यु) मैं तुझे परमार्थ कहती हूँ कि; (इण परि अप्पंज सिक्खिवसु) इस तरह मैं आत्मा को सिखाऊँगी।

अस्हे । अस्हइ । अस्हे । अस्हइ ।" जश्तसोरम्हे अस्हइ" (३७६)
मई । मई । मई 'टा-इ यमा मई" (३७७)
अस्हेहि । अस्हेहि भिसा" (३७८)
मज्यु । महु । "महु मज्यु इसिक्स्स्याम्" (३७६)
अस्हहं । अस्हहं । "अस्हहं स्पसानस्याम्" (३६०)
अस्हहं । अस्हहं । "अस्हहं स्पसानस्याम्" (३६०)
अस्हां । "सुपा अस्हां पु" (३६१) ॥
करिं । "स्पावेराध्ययस्य बहुत्वे हि न वा" (३५२)
करिं । "पच्यत्रयस्याधस्य हि" (३६३) पक्षे करिं। ।
अच्छहं । "बहुत्वे हु" (३६५) पक्षे अच्छहं ।
कहं । "वहुत्वे हु" (३६६)
अस्ति । "बहुत्वे हु" (३६६)
अस्ति । "बहुत्वे हु" (३६६)
अस्ति । "अहुत्वे हुँ" (३६६)

(है क्या (कुमेर्यास्य को सम्बोधन) यह संबोधन प्रत्येक बत्तोक के प्रारम्भ में इस के बना तक बाधना) र ्ट्रास्ट्रिक स्ट्रास्ट्रिक

क्षार्थ (पित्र विच कीत्) है पित्र में तेरे पर निद्धावर हू ऐसा (मणित्तवत्र) कहती हुई स्त्रियाँ (णाई पहुच्चिह जासु) भी जिसकी समाधि क्रंग करने में असमर्थ है ऐसे; (संज्ञम लीणहों) संगम में स्थिर रहने वाले; (तासु) उस व्यक्ति को (मोक्स सुहु होसई) मोक्ष का सुद्ध (निच्छड़ ) अवस्य मिनेगा।

सम्बंह वसणह जो बुंबई, उवसमु बुङाई पहाणु । प्रसदि सत्तुवि मित्तु जि मेर्बे सो गृन्हइ निञ्चाणु ॥४४॥ शक्तार्थ—(जो सम्बंह वयणहें बुंबई) जो सत्यवसन बोलता है; (उवसमु बुङाई पहाणु) जो उत्तम उपशम की प्राप्त करता है; (प्रस्सदि सत्तु वि मित्तु जि मेर्बे) सेनु को भी जो मिन्न के समान देखता है; (सो गृन्हइ निज्वाणु) वह स्विगण को प्राप्त करता है।

दिष्यंत्र- होसई । 'बेल्येति स्यस्य स." (३८८)

कीसू। "क्रिये: क्रीसु" (३८६)

पहुच्यहि । भुव प्रयप्ति हुच्चः (३६०)

बुबद्दा 'जुमी बुनी वा" (३६१)। "त्रजेवुङाः" (३६२)॥

प्रस्सादि । 'हके: प्रस्सः (३६३) ।। गुन्हद्र । "प्रहेर्गु न्हः" (३६४)

तवें-कूरे छोल्लह अप्पणा करम खुडुक्कन्ताइ।

साहहं पासह सुद्धिन्तर सुधे ग्रन्हिश वसलाई ॥४४॥

सम्बार्ध — (सुदि नर) आत्मा को शुद्ध करने कारों — पापमल की तब्द करने वाले; (वयणाइं) वयकों की — उपवेश की (साहुहं पासह) साहुओं से (सुधे) सुसापूर्व नः (पुनिहान) सहय कर (अव्ययाः सम्म सुदुक्तानाई) केल्लिक में सत्त्व की तरह मुसने वाले कभी की (तर्व सुरें) संपंच्यी सुरी से; (होत्लहु) होनी। सो हुए करी।

केवलाह । 'क्यांन्योक्त क्षोतन्यावतः ("(११६) कार्ति सहस्राह देशीयेषु वे क्रियानमध्यः स्थानके के क्यांक्रांताः संस्रा सुकृतन्त्राहः (इत्यादि)

क-माना विक्रिय कि म कर्रहा, मन , मन्त्राह , सामग्रह

The Alpha My of the Section of the State of

मतः (बण्नहः) नतीः —संसार में निर्यंक सतः भगमः करोः तकः (पुर-नगः)
गुर-नगें हाराः (क्षिषः) कथितः (सुतात्यः) वन्ते उपवेदः नी - कथवः जीवादि-पदार्थं कीः (पुनय-पपुन्तियः) रोमाञ्च से प्रपुक्तितः होनेरः (विज्यादः) मन में बारण करो ।

गुरु वय अँग्वँसइ निवुँ छिवह भत्ति सिर-कमक्षेण ।

प्रिउ बोलहु पिछ आचरहु सासुणि उवाएसेण ॥४७॥ शब्दार्वं —(सिर-कमलेण) तुम मस्तककमल हे; (मॅस्त) मस्तिपूर्वक; (गुरु-यय अँग्वं लई) गुरु के चरणकमलों को; (निव्) निस्य; (खिनहः स्पर्श करो—प्रणाम करो; (तासु) उन गुरुओं के; 'जि) जो उपदेश हैं उनके अनुसार; (प्रिउ बोलहु) सबको प्रिय समे ऐसा बोलो; तथा; (पिउ आचरहु) सबको प्रिय लगे ऐसा बावरण करो।

टिप्पम -- सुद्धि-गर । सुर्थे । सभला । जीविदु । किंदु । गुरु वय । "जनादी स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां ग-घ-द-ध-च-भा" [३६६] ॥ "अनादाविति किम् । अकयत्थ । सु अत्थ । भित्त । प्रायोधिकारात् क्वित्त । पपुल्लिज । अँग्वँलइ कमलेण । मोनुनासिको बो वा ।" [३६७]

प्रिउ। पिउ। "वाघो रो सुक्" [३६८]

वाया-संपय ब्रास जिँम्वे घरहि जि संपइ-लुद्ध ।

ते गुरु परिहरि विवइ-गर, आवइ-डरिआ मुद्ध ।।४८।। शब्दार्थ—(जि) जो; (संपइ-लुद्ध) सम्पत्ति-धनादि में, (लुद्ध) लुब्ध = आसक्त है; (वाया-सपयँ) वचनसम्पदा—वाक्-छटा में, (वास जिंम्बें घरिह) व्यास की तरह है, (आवइ) जन्म-मृत्यु आदि आपत्ति से; (डरिआ) डरे हुए, (मुद्ध) हे मुग्ध ! (विवइ-गर) विपत्ति को उत्पन्न करने वाले ऐसे; (ते) उन; (गुरु) गुरु को, (परिहरि) छोड़ दो; उनका त्यांच कर दो।

जेम्बॅइ तेम्बॅइ करणकरि, जिम्बॅ तिम्बॅ अरबरि धम्मु ।
जिहिव हु तिहिब हु पसमु धरि, जिघ्न तिध्न तोडिह कम्मु ॥४६॥
शब्दार्थ—(जेम्बॅइ तेम्बॅइ) जैसै-तैसे भी जीवों पर; (करणकरि)
करणा—दथा करो; (जिस्बॅ तिम्बॅ) जिस तरह बी हो; (धम्मु आबरि) धर्म
का आचरण करो; (जिहिब हु तिहैंब हु) जैसे भी हो; (पससु धरि) प्रसम
को धारण करो; (जिध-तिघ्न तोडिह कम्मु) जैसे भी हो कर्म को तोडो—

्र किस्ने जनसम् नेम्ब्रेंस मरम् किस् मन् किस निव्याम् । एहर तेण परिजानियद ससु विभन्यस प्रजीनु ॥६०॥

## २१६ | कुमारपासपरितम्

शब्दार्च (किम्ब जम्मणु) किस प्रकार से जन्म होता है; (किम्ब मरणु) किस तरह से मृत्यु होती है; (किह मवु) चातुर्गति रूप ससार कैसा है? (किह निकाणु) निर्वाण क्या है? (एहउ तेण परिजाणियह) यह उसके द्वारा ही जाना जाता है; (जसु) जिसने; (जिण-वयण) जिन-वचन; (पम्वाणु) को प्रमाणभूत माना है।

टिप्पण — जेम्बँइ । तेम्बँइ । जिम्बँ । तिम्बँ । जिह । तिह । जिध । तिम्बँ । जिह । तिह । तिष्ठ । कथं-तथा-मथां थादेरेमेमेहेधा डित: । [४०१]

जेहउ केहउ होइ तरु तेहउ फल-परिणामु।
कइसउ जइसउ तइसउवि मन करि मिच्छा-धम्मु॥५१॥

शब्दार्थ—(जेहउ केहउ होइ तरु) जैसा वृक्ष होता है; उसका (तेहउ फल-परिणामु) बंसा ही फल-परिणाम होता है। उसी तरह, (कइसउ जइसउ तइसउ वि) जैसा-कैसा भी धर्म करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। अर्थात् मिध्याधर्म का आचरण करने से उसका फल चतुर्गति रूप परिश्रमण मिलता है अतः (मन करि मिच्छा-धम्मु) मिध्याधर्म का आचरण मत करो।

टिप्पण-एहउ। जेहउ। केहउ। तेहउ। "याद्रतः दिक्कीदगी दशां दादेर्डेह.। [४०२]

अइसउ भणिम समत्तु करि थवका जेत्थुवि तेत्थु। जत्तुवि तत्तुवि रइ करसु सुह-गर परइ तहेत्थु।।५२॥

शब्दार्थ—(अ सउ भणिम) मैं ऐसा कह रहा हूं कि; (जेत्यु वि तेत्यु) जहाँ कहीं भी; (थक्का) तुम रहो किन्तुः (समत्तु करि) सम्यक्तव को धारण करो, (जत्तु वि तत्तु कि) इस जन्म में या पर जन्म में; (परइ तहेत्यु) जहाँ कहीं भी स्थित रहो; (सुहकर रइ करसु) पुण्य को उत्पन्न करने बाली शुभ-कर रति-प्रेम को करो; अर्थात् जहाँ कहीं भी रहो तीर्थं कर आदि से प्रेम करो, भिक्त करो।

टिप्पण—कइस उ। जइसउ। तइसउ। अइसउ। ''अतां डइसः''
[४०३] जेत्यु। तेत्यु। जत्तु। तत्तु। ''यत्र-तत्रयोस्त्रस्य डिदेल्बत्त्"
[४०४] ॥ एत्यु। ''एत्यु कुत्रात्रे" [४०४] केल्यु इति प्राक्युरोप्युदाहृतम् भारते॥

जाम्बें न इन्दिय वसि ठवइ ताम्बें न जिणइ कसाय। जाउं कसायहं न किउ खड ताउँ न कम्म-विघाय ॥५३॥

शब्दार्थ—(जाम्बें न इन्दिय विस ठवइ) जब तक इन्द्रियों को वश्च में नहीं करता (ताम्बें) तब तक व्यक्ति (न जिणइ कसाय) कथाय को नहीं जीतता और (जाउं कसायहं न किउ सउ) जब तक कथांय क्षय नहीं होते (ताउँ न कम्म-विघाय) तब तक कमों का नाश नहीं होता।

ताम्बँहिँ कम्मइँ दुखरइँ जाम्बंहिँ तनु निव होइ; । जेवडु फलु तिंवँ साहि अइ तेवडु मुणइ न कोइ ॥५%॥ शब्बार्थं—(जाम्बँहिँ) जब तक (तवु निव होइ) तप नहीं होता (ताम्बँहिँ) तब तक ही (कम्मइँ दुखरइं) कर्म दुधंर— दुजेंय रहते हैं; (जेवडु फलु तिव साहि अइ) जितना तप का फल कहा गया है (तेवडु मुणइ न कोइ) उतना कोई भी नहीं जानता अर्थात् तप का इतना बड़ा फल है कि उसे केवलज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता।

टिप्पण-- जाम्बं। ताम्बं। जाउं। ताउ । ताम्बंहि । जाम्बंहि। यावतावतोविदेमं उंमिहि।'' (४०६)

जेत्तुलु मोक्खे सोक्खडा तेत्तुलु केत्थुवि णाइं;। एत्तुलु केत्तुलु देवहाँवि अवरुप्परहु सुहाइं॥४४॥

शब्दार्थ—(जेत् लु) जितना (सोक्खडा) सुख (मोक्खे) मोक्ष में है; (तेत् लु) उतना (केत्थुवि णाइः) कहीं पर भी नहीं है। (देवह वि) देव और देवियों को; (अवरुप्परहु सुहाइं) परस्पर मिलन से जो उन्हें सुख होता है वह, (एत् लु केत्तुलु) इतना कितना ? अर्थात् देव सुख तो अल्पकालोन ही रहता है और मोक्ष सुख शाव्यत होता है।

हिष्पण —जेवडु । तेवडु । "वा यत्तदोतोर्डेवडः" (४०७) पक्षे जेत्तुलु । तेत्तुलु ॥ अवरुप्परहु । "परस्परस्यादिरः" (४०६)

तसु केवडड विवेगु भणि, जसु मणि एवडु ढावुं। न करावड न करडें कमिब सुघे अच्छडं नीराउ।।५६॥

श्रव्यार्थ — जो (न करावर्जें न करंडें कमित्र) करना, कराना और अनुमोदना से किसी को यात्र की आजा नहीं देता; (सुधें अच्छर्जें नीराड़) तथा 'नीराग होकर सुखपूर्वेक रहूँ'; (असु मणि एवड ढावु) ऐसा जिसके नन

#### २६० | कुमारपालचरितम्

में आग्रह रहा हो; (तसु केवडउ विवेगु भणि) ऐसे पुरुष में कितना विवेक हैं अर्थात् उसके विवेक की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती।

टिप्पण-एत्तुलु । केत्तुलु । केवडल । एवडु।" वेदं किमोयिदेः (४०६) ॥

अक्बहुं तसु निम गुरु-जणहों तव-तेएँ हिँ दुसहस्सु । बहुहुं वि मिच्छा-दंसणहं जो मउ दलइ अवस्सु ।।५७।।

शक्वार्थ—(बहुहुं वि मिच्छा-दंसणहं) बहुत से मिथ्यादर्शन के; (जो मउ दलइ अवस्सु) अभिमान को जो अवस्य दूर करते हैं ऐसे; (तव-तेएँहिँ दुसहस्सु) तप-तेज से दुस्सह, (गुरु-जणहोँ तसु) उन गुरुजनों को; (निम) नमस्कार कर; (अक्खहुं) ऐसा हम तुझे कहते हैं।

िटप्पण—सुघेँ। जणहोँ। "कादिस्थैदोतोरुच्चार लाघवम्।" (४१०) अच्छउँ। अक्खहुँ। तेएहिँ। बहुहुँ। दंसणहँ। पदान्ते उँ-हुं-हिं-ह-काराणाम्। (४११)।।

बम्भु अणन्नाइसु चरइ जो अणबराइस-चित्तु। प्राइव प्राइव तहिं जि भवि सो निव्वाणु पवित्तु।।५८।।

शब्दार्थ—(अणन्नाइसु) अनन्यसम—राग-द्वेष से रहित, (अणवरा -इस-चित्त्) सबसे निराला—अद्वितीय जिसका चित्त है ऐसा, (जो ) जो आत्मा; (बम्भु चरइ) लोकोत्तर ब्रह्मचर्य—शील का आचरण करता है वह, (प्राइव) प्रायः करके (प्राइव) प्रायः, (तिहं जि भिव); उसी भव में; (सो) वह; (निव्वाणु पवित्त्) पवित्र निर्वाण को प्राप्त करता है।

टिप्पण—बम् मु । "म्हो म्भो वा" (४१२) अणन्नाइसु । अणवराइस । "अन्यादृशोन्नाइसावराइसौ" (४१३)

प्राइम्व भवि मुहु दुल्लहर्जे पग्गिम्व जण सुह-लुद्ध । तं सतोसामएंण विणु प्राउ प्रमग्गहिँ मुद्ध ॥५६॥

शब्दार्थ -(प्राइम्व) प्रायः करके (भवि) संसार में; (सुहु दुल्लहर्जं) सुस दुर्लभ हैं; (पिगम्व जण सुह-लुद्ध) और प्रायः करके लोग सुस में लुब्ध हैं, (तं) उस सुस को; (संतोसामएँण विण्) सन्तोषामृत के बिना; (प्राउ) प्रायः (मुद्ध) मुग्ध-अविवेकी जीव उस सुस की; (प्रमग्गाहिं) स्रोज करते हैं।

हिष्यक-प्राइव । प्राइम्ब । पन्गिम्ब । प्राउ । 'प्रायस प्राउ-प्राइव-प्राइम्ब- पन्गिम्बाः ।' (४१४)

şi 1.

रयण-त्तउ फुडु अणुसरहु अन्नह मुत्ति कहंति। भण्डइ लब्महिँ पउर घण, अनु किं नहउ पडन्ति ॥६०॥

शब्दार्थ — (रयण-त्तउ) रत्न-त्रय — ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप रत्नत्रय का; (फुड्) स्पष्ट रूप से; (अणुसरहु) अनुसरण करो; (अन्नह मुत्ति कहंति) अन्यथा उनके बिना तुम्हें मुक्ति कसे मिलेगी? (अण्डइ लब्भाँह पउर धण) भाण्ड — किराणा से ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है; (अनु कि नहउ पडन्ति अन्यथा — अर्थात् किराणा न हो तो क्या धन आकास से गिरेगा?

टिप्पण --अन्नह । अनु । "वाऽन्ययोनुः ॥ (४१५)

कउ वढ भिम अइ भव-गहणि मुक्ख कहन्तिहु होइ। एँहु जाणेवउं जइ मणिस तो जिण-आगम जोइ॥६१॥

शब्दार्थ — (कउ भिम अइ) किस कर्म से; (भव-गहणि) जीव संसार रूपी गहन वन में भटकता है और; (मुक्ख) मोक्ष, (कहन्तिहु होइ) कहाँ से प्राप्त होता है, (एँहु जाणेवउँ वढ जइ मणिस) यदि मन में यह जानने की इच्छा हो; (तो) तो; (जिण आगम जोइ) जिन भगवान के आगम — शास्त्र को देख।

टिप्पण-कउ। कहन्ति हु। " कृतसः कउ कहन्तिहु" (४१६) तो। "ततस्तदोस्तोः" (४१७)

चचल संपय ध्रुवु मरणु सव्यु वि एम्ब भणेइ। मिलिवि समाणु महामुणिहिं पर संजमु न करेइ॥६२॥

शाबार्य — (चञ्चल संपय) सम्पत्ति चचल है; (घृबु मरणु) मरण निश्चित है; (सब्बु वि एम्व भणेइ) ऐसा तो सभी कहते हैं; (पर) किन्तु; (महामुणिहि मिलि वि समाणु) महामुनियों के संग में रहकर (संजमु न करेइ) संयम का कोई पालन नहीं करता।

म करि मणाउ वि मणु विवसु मं करि दृष्कय-कम्मु । वायारम्भु वि मा करिह जइ किर इच्छिस सम्मु ॥६३॥

# २६२ | बुलारपालक्ररितम्

शब्दार्थ — तू (मृणाउ वि) थोड़ा भी (मणु) मन को (विवसु म करि) विवस मत कर; अर्थात् विषयाभीन मत कर; (मं करि दुक्कय-कम्मु) और दुष्कृत—खराब कर्म भी मत कर; तथा (जइ किर इच्छिस सम्मु) यदि तू मुित का सुख बाहता है तो; (बासारम्भु वि मा करिह) वाणी का आरम्भ (बाणी से भी हिंसा) मत कर।

तित्थि वि अच्छउ अहव वणि अहवइ निअ-गेहे वि। दिवेंदिवें करइ जु जीव-दय सो सिज्झइ सव्वो वि।।६४।।

शब्दार्थ—यदि तूं (शितिष वि अच्छाउ) तीर्थ स्थान में रहता है (अहव) अथवा (विण अहवइ) वन में रहता है, या (निअ) अपने (गेहेवि) घर में; परन्तु (दिवें दिवें करइ जु जीव-दय) प्रतिदिन जो जीव दया करते हैं (सो सिज्झाइ सच्चो वि) वे सब सिद्ध होते हैं।

तवे सहुँ संजमु नाहि जसु एम्बइ गॅम्बइ जु दीह। पच्छइ-साबु न जो करइ तासु फुसिज्जइ लीह।।६४।।

शब्दार्थ—(जसु तवें सहु संजमु नाहिं) जिसका तप के साथ संयम नहीं; (एम्वइ गॅम्बइ जु दीह) इसी तरह जो संयम के बिना अपना दिवस व्यर्थ सोता है; (पच्छइ-तावु न जो करइ) और न अपने पापों का पश्चात्ताप ही करता है; (तासु फुसिज्जइ लीह) ऐसे व्यक्ति की रेखा सामुत्व से मिट जाती है; अर्थात् उसकी गणना सामु में नहीं होती।

टिप्पण — किर । अहवइ । दिवें दिवें । सहुं । नाहि । "किलाथवा दिवा-सहऽनहेः किरा हवइ-दिवे-सहुं-नाहि ।" (४९९) प्रायोधिकारात अहव ।

सिज्झउ सो नरु एम्विहँ जि एत्तिह माणुस-जम्मि । जो पडिकूलिवि कृव करइ पच्चिह्लिउ गय-धम्मि ॥६६॥

शब्दार्थ-किन्तु (पञ्चल्लिड) प्रत्युत उल्टा; (गय-धिन्म) धर्मरहित, पुण्यरहित; (पडिक्नलिबि) प्रतिक्नल-वैरी पर भी; (कृव करइ) कृपा करता है; (सो) वह; (नक्) व्यक्ति; (जि एसहि मानुस-किम) इसी मनुष्य-भव में ही; (एम्बह्रिं) इसी समय में; (सिज्झड) सिक्कि को प्राप्त करता है। दिण्यम--एम्बइ । प्रस्ति । एम्बिइ । श्रे । प्रसिद्ध । प

जइ संसारहों विच्चि ठिउ वुन्नउ वुत्तु सो एहु। पवण- वहिल्लउं अप्पणउ मणु वढ सुथिरु करेहु॥६७॥

शब्दार्थ — (जइ) यदि (संसारहों) संसार के (विच्चि ठिउ) मार्ग के बीच रहा हुआ प्राणी जन्मादि दुःखों से (वुष्ठाउ) उद्विग्न हुआ हो तो (सो एहु वुत्तु) उसे मैं यह कहता हूँ कि (वढ) हे मूर्ख ! (पवण-वहिल्ल उं) पवन की तरह चंचल; (अप्पणउ मण्) अपने मन को; (सुधि करेहुं) स्थिर कर।।

टिष्पण- विश्वि । बुन्नउ । वुत्तु । "विषश्योक्त- वर्त्मनो वुन्न-बुत्त-विन्मं" (४२१) वहिल्लउं अप्पणउ । वढ । "शीघ्रादीनां वहिल्लादयः (४२२)

निअम-विहूणा रित्तिहि दि खाहिँ जि कसरक्केहिं।
हुहूरु पडन्ति ति पावँ-द्रहि भमडिंह भव-लक्खेहिं।।६८॥
शब्दार्थ--(निअम-विहूणा) नियम-रहित; (रितिहि वि) जो रात में
भी; (कसरक्केहिं) कसर-कसर शब्द करते हुए; (खाहिं) खाते हैं; (ति) वे;
(पावँ-द्रहि) पाप रूपी तालाब में; (हुहुरु) अहरकर - हुहुरु शब्द करते हुए,
(पडन्ति) पड़ते हैं; और (भव-लक्खेहिं भमडिंहिं) लाखों भव में परिभ्रमण करते हैं।

तव-परिपालणि जसु मणु वि मक्कड-घुग्घिउ देइ।
आहर-जाहर भव-गहणि सो घड़ न हुँ प्राम्वेइ।।६८॥
शब्दार्थ--(जसु मणु) जिसका मन (तव-परिपालणि) तप करने में
(मक्कड-चुग्घिउ देइ) मकंट-बन्दर जैसी चेष्टा करता है अर्थात् तप करने में
जो सदैव उत्सुक रहता है; (सो) वह पुरुष; (भव-गहणि) भवारण्य में;
(आहर-जाहर न हु प्राम्वेद) गमनागमन को नहीं करता--भव भ्रमण नहीं
करता, यहां (घड़ें) शब्द पादपूर्ति में आया है।

दिष्पण-हुहुर । युग्यित । "हुहुर-युग्यादयः शब्दचेष्टानुकरणयोः" (४२३) आदि ग्रहणान् आहर । जाहर ॥ यदै । "ब्रह्मादयोगर्यका" (४२४) सम्गहो केहिँ करि जीव-दय दमु करि मोनखहो रेसि । कहि कसु रेसि तुहुँ अवर कम्मारम्भ करेसि ॥७०॥

शक्यार्थ—(सग्गहो केहिँ करि जीव-दय) स्वर्ग के लिए तू जीव दया कर; (दमु करि मोक्खहो रेसि) मोक्ष के लिए दम—इन्द्रियों का दमन कर; तथा (तुहुं) तू; (किहँ कसु रेसि अवर कम्मारम्भ करेसि) अन्य कर्मारम्भ जोवहिसा आदिपा प को किसके लिए करता है;

कसु तेहिं परिग्गहु अलिउ कासु तणेण कहेसु। जसुविणु पुणु अवसें न सिवु अवस तमिक्कसि लेसु।।७१।।

शब्दार्थ—(कसु तेहिं परिग्गहु) परिग्रह किसके लिए है ? (अलिउ कासु तणेण) और झूठ भी किसके लिए बोल रहा है ? (कहेसु) यह कह; (जसु विणु) जिसके बिना; (पुणु अवसे न सिवु) अवश्य मुक्ति मिलती ही नही, उस मुक्ति की साधना को, (अवस तिमक्किस लेसु) एक बार भी ग्रहण करेगा तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करेगा।

दिष्पण — केहि। रेसि। रेसि। तेहि। तणेण। "तादर्थ्ये केहि तेहि-रेसि-रेसि-तणेणाः" (४२४) इति तादर्थ्ये पञ्च निपाताः।

विणु । पुणु । "पुनर्विनः स्वार्थे डः" (४२६) अवसे । अवस । "अवश्यमो डे-डो" (४२७) एक्जसि । "एकशसो डिः" (४२८)

काय-कुडुल्लो निरु अथिर जीवियडउ चलु एहु। ए जाणिवि भव-दोसडा असुहउ भावु चएहु॥७२॥

शब्दार्थ—(काय-कुडुल्ली) काया रूपी कुटिया, (निरु) नितान्त; (अथिर) अस्थिर है; (जीवियडउ चलु एहु) यह जीवन भी चंचल है; (ए जाणिवि-भव-दोसडा) इस प्रकार संसार के दोष जानकर, (असुहउ भावु चएहु) तू अशुभ भावों का त्याग कर।

टिप्पण—कुडुल्ली । जीवियडउ । दोसङा । "अ-डडा डुल्लाः स्वाधिक-कलुक्च (४२६) ॥

ते धन्ना कन्नुल्लडा हिअउल्ला ति कयत्थ। जे खणि-खणि वि नवुल्लडअ घुण्टहिं धरहिं सुअत्थ ॥७३॥ क्रम्बार्च — (क) जो; (कन्नुस्सडा) कान; (खणि-खणि वि) प्रतिक्षण; (वि-) पादपूरण; (नवुस्सडअ) नये-नये; (सुब्रस्च) शास्त्रों के सुअर्थों को; (धुण्टहिँ) घोंट घोटकर पान करते हैं; (हिब्रस्टस्ला ति घरिंह) हृदय में घारण करते हैं। वे कान; (घझा) धन्य हैं, वे हृदय (कयत्व) कृतार्थ हैं।

हिष्पण-कन्तुल्तडा । हिअउल्ला । नवुल्लडअ । "योगजा वर्नेषाम्" (४३०) इति अडडडुल्लानां योगभेदेग्यो ये स्युस्ते डडअ इत्यादयः स्वार्थे भवन्ति ॥

पइठी कन्नि जिणागमहोँ वत्ति ब्लाबि हु जासु। अम्हारउ तुम्हारउं वि एहु ममत्तु न तासु॥७४॥

शब्दार्थ—(पइठी कन्नि जिणागमहों) जिसके कान में जिनागम की; (वत्तिडिआ वि हु जासु) एक भी बात प्रवेश कर गई उनको; (अम्हारउँ) यह हमारा है यह, (तुम्हारउँ) तुम्हारा है, (एहु) ऐसा, (ममत्तु) ममस्व (न तासु) नहीं रहता।

टिप्पण-पद्दठो "स्त्रियाँ तदन्ताङ्डीः" (४३१) इति प्राक्तन सूत्र-द्वयोक्त प्रत्ययान्ते म्यो डीः ॥

वत्तडिआ । "आन्तान्ताड्डाः" (४३२) इति डाः । "अस्येदे" (४३३) इति अस्य इः ।

अम्हारउं । तुम्हारउं । "युष्मदादेरीयस्य डारः" (४३४)

जीवु जित्तुलु जिअइ जिय-लोइ जइ तित्तुलु दमु करइ। । णइ विहवु एत्तुलु न केत्तुलु तो इत्तहे नाणु लहि जाइ।

लोइ तेत्तिहि निरुत्तउ ।।७५॥

शब्दार्थ—(जीवु जित्तु जु जिजड़) जीव जितने काल तक (जीय-लोड़) जीवलोक में, (जिजड़) जीता है; (जड़) यदि; (तिस्तु लु दमु करइ) उतने काल तक इन्द्रियों का दमन करता है; और (एत्तु लु-केत्तु लु) यह इतना है यह कितना है; ऐसा (विहुज न गणइ) वैभव-धन की गणना नहीं करता है; (तो) तो (इत्तहे नाणु लहि) यहाँ ज्ञान को प्राप्त करके; (तेत्तिह) वहाँ; (बोड़) सिद्ध लोक में; (निरुत्तज) जवश्य ही; (जाड़) जाता है अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है।

डिप्पण- जिल्लुसु । तेलुलु । एल्लुलु । केलुलु । "बतोर्डेलुलः" (४३१) एलहे । तेलहे । "तस्य डेसहे" (४३६)

भल्लत्तणु जइ महसि, भल्लप्लणु पसमेण। जइ करिएव्व उं पसमु, विजय तो करव्व उं करणहं; जइ अ करेवा करण-विजय, तो मणु निच्चलु धरहु। निच्चलु मणु पुणु धरहु करिय जय राग-दोसहँ; तह विजय करिह रागाइ अहं अविचलु सामाइ उं करिव;

अविचलु सामाइउँ करहि निम्ममत्तु निम्मलु करिव । 19६॥ शब्दार्थ—(जइ भल्लत्तणु महिस) यदि तू भद्रता—भलाई वाहता है (भल्लप्पणु पसमेण) तो वह प्रशम से ही प्राप्त हो सकती है; (जइ करिएववउं पसमु) यदि प्रश्म को चाहता है (विजउ तो करब्वउ करणहं) तो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। (जइ अ करेवाकरण विजउ) और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो (तो मणु निच्चलु धरहु) तो मन को निश्चल करना होगा और (करिउ जउ राग-दोसहँ) राग-द्वेष को जीतकर ही (निच्चलु-मणु पुणु धरहु) मन को निश्चल किया जा सकता है, (अविचलु सामाइउँ करि वि) अविचल-स्थिर सामायिक करके ही (तह विजउ करिह रागाइ-अहं) राग-द्वेष को जीता जा सकता है; और (अविचलु सामाइउँ करिह) अविचल सामायिक करके ही (निम्ममत्तु निम्मलु करि वि) तू निर्मल निर्मत्व बन।

हिप्पण—भल्लप्पणु । ''त्व-तलोः प्पणः'' (४३७) प्रायोधिकारात् भल्लत्ताणु ॥

कॅरिएव्यउं। करेका । "तव्यस्य इएव्यउं एव्यउं-एवाः" (४३८)

लिह । करित्त । करित । करित ।।" क्त्व इ-इज-इति अवयः (४३६) अन्तु करेप्पि निरानिज कोहहोँ । अन्तु करेप्पिणु सम्बह माणहोँ । अन्तु करेविणु माया-जालहोँ । अन्तु करेति नियस्तसु लोहहों ।।७७।।

सक्यार्थ—(नरानिस्त) निविज्ञत रूप से (कोहहों अन्तु-करेप्पि) क्रोध का विनाश करके; (सम्बह माणहों अन्तु करेप्पिण्) सर्व मान का अन्त करके; (माया-जालहों अन्तु करेविण्) माया-जाल का अन्त करके (अन्तु करेबि लोहहों) तथा सोध का बन्त करके (नियससु) तू निर्व स हो।

हिण्य करेपि। करेपिण्। करेबिण्। करेबि। 'एण्येपिको स्वेतिणवः'' (४४०)

जइ चएवं मणिस संसारु सिव-सुक्ख भुञ्जण तुरिउ। तो किर सङ्ग्रु मुञ्चणिहं करि मणु। तह सुह गुरु सेवणहं निम्ममस्तु अइ-दढु करेविणु॥७८॥

शब्दार्थ—(जइ चएवं मणिस संसार) यदि तू संसार के त्याग की अभिलाषा रखता हो; और (सिव-सुक्ख भुञ्जन तुरिङ) शिवसुख का अनुभव करने के लिए उत्सुक हो (तो कर सङ्गु मुञ्ज्वणाह) तो पुत्रादि के संग को छोडने के लिए; (तह सुह गुरु सेवणहं) तथा शुभ-गुरु की सेवा करने के लिए (निम्ममत्तु करेविणु) तथा निर्ममत्व को प्राप्त करने के लिए (अइ-दहु मणु करि) मन को अति हरू रख।

चित्तु करेवि अणाउसउं वयणु करेप्पि अचप्पलउ। कम्मु करेप्पिणु निम्मलउं झाणु पजुञ्जसु निज्चलउं ॥७६॥

भव्यार्थ — (चित्तु करेवि अणाउसउँ) चित्त को अनाकुल करने के लिए; (वयणु करेप्पि अचप्पलउं) वचन को सत्य करने के लिए; (कम्मु करेप्पिणु निम्मलउँ) तथा काया से निर्मल प्रवृत्ति करने के लिए (आणु पजुञ्जस निच्च-लउं) तू निश्चल ध्यान का प्रयोग कर।

टिप्पण- चएवं । भुञ्जण । मुञ्चणिं । सेवणहं । करेविणु । करेवि । करेपिण । 'तुम एव मणाणहमणींह च" । (४४१) चकाराद् एप्पि-एप्पिणु । एवि । एविणवः ।

> जमुण गमेष्पि गमेष्पिणु जन्हवि गम्प्पि सरस्सद्द गम्पिणु नर्मदः लोबः सन्नाणउ वं जलि बुद्बद्द नं पसु कि नीरदं सिव-समेद॥८०॥

शब्दार्च-(वमुण गमेष्रि) बमुना में बाकर (नमेन्पिण जन्हवि गंग)

### २६= क्रमारवालवरितम्

में जाकर (गम्प्य सरस्सइ) सरस्वती में जाकर; (गम्प्यणु नर्मंद) नर्मंदा में जाकर (लोज अजाणज) अज्ञानी लोग (नं पसु) पशु की तरह (जं जिल बुड्डइ) पानी में डुबकी लगाते हैं; (कि नीरई सिव-सर्बद) को क्या पानी शिव-सुख देने वाला है? अर्थात् पानी में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है श्रियात् नहीं।

टिष्पण-गमेष्पि। गमेष्पिण्। गम्प्पि। गम्प्पिण्। "गमेरेष्पिण्वे प्योरेल् 'ग्वा" (४४२)

अजाणउ । "तृणोणअः" (४४३) तृन्त्रत्ययस्य अणअः।

नाइ निवेसिउ नउ लिहिउ नावइ टङ्कुक्तिगण्णु । जणि पडिविम्बिउ जणु सहजु करि जिणु मणि ओइण्णु ॥८१॥

सन्दार्ध — (नाइ निवेसिउ) स्थापित किये हुए की तरह; (नउ लिहिउ) लिखित-चित्रित के तरह; (नावइटङ्कुक्किण्णु) प्रस्तर में उत्कीणं की तरह; (जणि पिडिबिम्बिउ) दर्पणादि में प्रतिबिम्बित की तरह; (जणु सहजु) सहज स्वभाव की तरह; (करि जिणु मणि ओइण्णु) जिन-भगवान को मन में अंकित करो।

हिष्पण—नं । नाइ । नाउ । नावइ । जिण । जणु । "इवार्थे नं-नाउ-नाइ-नावइ-जिण-जणवः" (४४४)

> लिङ्गु अतन्त्रउं जद्द नो कृवा । लहद्द कृवालू निव्दुदिनुवा ॥ २॥

शब्दार्थ—(नृवा) हे राजन् ! (जद्द नो कृवा) यदि प्राणियों पर दया नहीं है तो, (लिङ्गु अतन्त्रजें) उसका, वेश घारण करना अतन्त्र अप्रधान है (लहद कृवालू निव्युदि) दयालु व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है।

> इअ सव्ब-भास-विनिमय-परिहिं। परमतस्तु सव्बु विकहि वि। निअ कण्ठ-माल ठवि नृब-उरसि। गइअ देवि मङ्गलु भणिवि॥<)।

शक्यार्थ—(इस सब्ब भास) इस तरह प्राकृतादि सर्वभाषाओं काः (विनिमय) बिनिमययुक्तः (परिहिं) गीत वाली और गीतों द्वाराः (सब्बु वि परमतत्तु कहि वि। समस्त परमतत्व को कहकरः (मिअ-कण्ठमास ठिव नृव उरिसः) अपने गले की माला को राजा के वक्षस्थल पर स्थापित कर— अर्थात् गसे में माला पहना कर देवी श्रुतदेवी 'मंगलकारी जिन वचन का अनुसरण कर, सदा आनन्द को प्राप्त कर' इत्यादि मंगलकारी आशीर्वाद दे अपने भूवन को चली गई।

टिप्पण—इह अपभ्रं शोदाहरणेषु क्वापि पूर्विलङ्ग व्यक्तिचारो दिश-तोस्ति अतस्तित्सद्ध्यर्थम् अत्र 'लिङ्गम् अतंत्रम्' (४४५) इति लक्षणं वचोभङ्ग-यन्तरेण उक्तम्।

निन्दुदि । "शौरसेनीवत्" (४४६) इत्यनेन अपभ्रं शे शौरसेनीवत् कार्यम् । अतः "तो दो अनादौ शौरसेन्याम्" (४५६०) इत्यादिना तस्य दः एवं अन्यदिप ऊह्यम् ।।

प्राकृतादिभाषाकार्याणाम् अन्योन्यं तेषु तेषु प्रागुदाहरणेषु विनिमयो दर्शितः । स च न सूत्रं विना सिघ्यति । अतः विनिमयतिपदेन पर्यायान्तरेण ''व्यत्ययद्य' (४४७) इति सूत्रं विनिमयार्थम् उक्तं ।

उरसि । "शेषं संस्कृतवत् सिद्धम्" (४४८) शेषम् यद् अत्र प्राकृतांदि भाषासु अष्टमाध्याये नोक्तं तत् सप्ताध्यायी निवद्ध सस्कृतवदेव सिद्धम् । अतः यथा उरस् शब्दस्य ङयाम् उरे उरम्मि भवतः तथा क्वचिद् एतद-पीति । एवं अन्योदाहरणेष्वपि रूपविशेषो ज्ञेयः ।

# इति शुभम्

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्रविरचित श्री कुमारपालचरितप्राकृत द्व्याश्रय-महाकाव्यवृत्तौ—

।। अष्टमः सर्गः समाप्तः ॥

# श्री वर्षमान जैन ज्ञानपोठ (तिरपाल) द्वारा प्रकाशित साहित्य-सूची

सन्-साहित्य समाज का पथ-दर्शक है, मस्तिष्क एवं मन के लिए अच्छी खुराक/टॉनिक है। जिस समाज में सत्-साहित्य पठन-पाठन की प्रवृत्ति होती है, उस समाज की मानसिकता सुसंस्कृत/परिष्कृत तथा प्रबुद्ध होती है। सामाजिक जागृति में सत्साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है।

श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ ने सत्साहित्य के सर्जन, प्रोत्साहन, प्रकाशन और प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प किया है। साहित्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक उदार अर्थ सहयोगियों का साहित्यिक अनु-रागपूर्ण अनुदान प्राप्त हुआ है। आशा है, भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग का सम्बल मिलता रहेगा।

श्री वर्घमान जैन ज्ञानपीठ अभी बाल्यकाल मे है फिर भी उसके कायंकर्ताओं की भावना/तड़पन समाज के लिए कुछ करने की है। श्री वर्षमान निर्मल पुस्तकालय एवं वाचनालय सुरम्य पिछड़े पहाड़ी अंचल में ज्ञानदीपक प्रदान कर लोगों को सुसस्कारी बनाने के लिए स्तुत्य प्रयास कर रहा है। उसकी पुस्तके अलमारी की शोभान बनकर जनता का कण्ठहार बन रही हैं।

भगवान महावीर की वाणी जन-जन के मन तक गाँव-गाँव घर-घर में पहुंचे, लोग उसे समझे। अमृत सुखद होते हुए भी प्रचार के अभाव में कुम्भ में बन्द रहकर घुटता रहत। है। अत. यह ज्ञान-दान का नारा विश्व के कौने-कौने में पहूंचे, यह उसका नारा है। इस भावना से स्वल्प काल में ज्ञानपीठ ने जो कार्य किया है, वह एक कीर्तिमान है।

निर्मल साहित्य माला के अन्तर्गत प्रकाशित-

- १. आगम यूग को कहानियाँ भाग १ (कथा)
- २. आगम युग की कहानियाँ भाग २ (कथा)
- ३. आगम युग की कहानियाँ भाग ३ (कथा)
- ४. आगम युग की कहानियाँ भाग ४ (कथा)
- ५. आगम युग की कथाओ भाग १ (गुजराती)

- ६. बागम युग की कथाओ भाग २ (गुजराती)
- ७. प्रेरणा के प्रकाश स्तम्भ (ब्रप्राप्य)
- द. लो कहानी सुनो (कथा)
- ह. प्रेरणा की अमिट रेखायें (संस्मरण)
- १०. लो कथा कह दूँ (कहानी)
- ११. जीवन तेरे रूप अनेक (उपन्यास)
- १२. नटवो नाचे झ्म के (उपन्यास)
- १३. अनुभूति के शब्द शिल्प (सुभाषित-चिन्तन वचन)
- १४. बिखरे पूष्प (अप्राप्य) सुभाषित)
- १५ विचार स्त्र (सुभाषित)
- १६. निरयावलिका सूत्र (हिन्दी भाषा टीका विवेचन सहित) (आगम)
- १७ श्री जैन दिवाकर तत्व ज्ञान की दिव्य किरणें (उपदेश, तत्वज्ञान)
- १८ आगम स्वाध्याय मणिमाला (आगम)
- १६ बैठे ठाले (सुक्ति संचय)
- २०. जब होत सबेरा (उपन्यास)
- २१ नारी की शक्ति (उपन्यास)
- २२. शूल और फूल (उपन्यास)
- २३ स्वार्थ के नजरिये (कहानी)
- २४ गीत घारा (कविता)
- २४ गीत-सरोज (कविता)
- २६. गीत लता (कविता)
- २७ प्रतिक्रमण सूत्र (श्रावक) (आगम)
- २८ प्रातः स्मरण (स्वाध्याय स्तोत्र संग्रह)
- २६ चक्रव्यूह (उपन्यास)
- ३० कुमारपालचरितम् (प्रस्तुत)

इसके अतिरिक्त प्रवचन रत्ने माला, आगम युग की कहानियाँ भाग प्र से १२ आदि कई पुस्तके प्रकाशकाधीन हैं। सुविधानुसार शीध्र ही लोगों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सम्पर्क सूत्र--

श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ, पो० तिरपाल जि० उदयपुर (राज०)

#### संशोधन-परिष्कार

कुमारवाल चरितं सर्ग ३, गाथा ४ का अन्यक्षाचे सुद्ध करके इस प्रकार पड़ें---

शब्दार्थं—(सुह-गडु-निसुड्वेहिं) अनवरत रीति से रित-कार्यों में हूबे हुए पुरुषों द्वारा; (उच्चिवअड्डि-ट्ठिए-हिं) उच्च वेदी पर बैठे हुए; (व) समान; (पिज्जन्तो) जो वायु पीया जा रहा है—अर्थात् सेवन किया जा रहा है; ऐसा वायु (छड्डि अ-मल-उज्जाणो) जिसने मलय उद्यान की ओर से बहना बन्द कर दिया है; (ऐसा) (मड्डिअ-वेइल्ल-विच्छड्डो) विकसित-पुष्पों के विस्तार को जिसने मर्दन कर दिया है; ऐसा वायु चल रहा था।

